

## 0152,1NO7:90207 HD 2: neilalani

di R

## 0152,1N07:4 0302

क्रुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

|   | 9   | e |
|---|-----|---|
| * | 800 | 0 |
|   |     |   |
|   | 3   |   |
| 0 |     |   |
|   |     | 0 |
|   |     | ٠ |

## आधुनिक कवि

8



महादेवी वर्मा, एम्॰ ए॰



२००३

हिन्दी साहित्य सम्मेजन, प्रयाग

रृतीय संस्करण : २√४०

0152, LN07;g.

0

सुद्रकः -- केशव प्रसाद खत्री, इलाहात्राद ब्लाक वक्से लि॰, प्रयाग।

ं प्राचा सहते के अवेता ! क्षार होते अकि होते . कर हैं भी क्षेप्टिन दे जान की संक्रतन स्मार् हैं दिखांकी दिसांका - उत्सद म् अमर्ग नायम यद . ांध देश अंद्र संस्थित से रिकेर में स्वक नेता ! दूसरे हेन्सी क्लारें ..... माना में जिसके थि हे स्वर् प्रति में कार जिल्ला है। कार देवा प्रमा कार्या विस्ता है क्रिक भी मार भी गर्थ में मार्थमा है। दिन हों, जिस्सारियां म कर म्या। हास या सतीन्त्र अक्षा ' मत के अंत्रास्त्र वरम्य के के महिने ्र प्रचंद्रका पुर महत्त्वारिक वेदम-मन स्वाद्मनामदान , my me at summaring sout a h dumi ; "

12.6 4 2 22 724





े लेखिका

रेखाकार, शम्भुनाथ मिश्र

बुदेल खंड में श्रोरछा राज्य प्राचीन काल से हिन्दी साहित्य श्रौर कियों का सम्मान करता श्रा रहा है। इस क्रम को वर्लमान नरेश सवाई महेन्द्र सर वीरिसंह जो देव ने श्रम्भु एक्खा है श्रौर संवत् १६६० वि० से प्रतिवर्ष किसी हिन्दी किव के सम्मानार्थ २०००) का पुरस्कार देते श्रा रहे हैं। संवत् १६६४ में प्रतियोगिता के लिए श्राये हुए प्रन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समसी गई श्रौर इस कारण पुरस्कार प्रवन्धकर्शों समिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-परिषद् ने इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को देव पुरस्कार शंथावली के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए प्रदान किया। इस दान के लिये सम्मेलन श्रीमान् श्रोरछा-बरेश तथा पुरस्कार प्रवन्धकर्शी समिति का कत्त्व है।

सम्मेलन की साहित्य समिति ने यह निश्चय किया है कि इस प्रंथावली में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कियों के काल्य-संग्रह प्रकाशित किए जायँ। इस माला की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक कवि स्वयं अपनी कविताओं का चयन करेगा और स्वयं ही अपनी कविता का हिष्टिकीण पाठकों के सामने उपस्थित करेगा। प्रत्येक संग्रह के साथ कि की हैस्तिलिपि का नमूना और उसकी प्रतिकृति का पेंसिल-स्केच भी रहेगा। इस प्रकार, आशा है, यह संग्रह अद्वितीय सिद्ध होगा और समस्त हिन्दी-प्रेमी जनता को राष्ट्रभाषा की नवीन काल्य-रचना की प्रगति को समसने और अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी।

प्रस्तुत संग्रह इस माला का प्रथम पुष्प है। श्रीमती मुहादेवी वर्मा जी का हिन्दी के कलाकारों में प्रमुख स्थान है। उनको जितना ग्राविकार लेखनी पर है उतना ही तूलिका पर भी है। छायावाद के गिने चुने कवियों में उनकी गिनती है। उनके काव्य का स्वयं व्यक्तित्व है। हमें विश्वास है कि पाठकों को इस संग्रह द्वारा कवियानी के काव्य का व्यक्तित्व श्रीर मर्म समम्मने में विशेष सहायता मिलेगी।

साहित्य-मंत्री

8

## अपने दृष्टिकांग से ===

मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघातिवरोष माना जाते श्रीर चाहे किसी व्यापक चेतना का श्रंशभूत परन्तु किसी भी श्रवस्था में उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि इम उसकी पूर्ण तृति के लिए गिएत के श्रंकों के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सके । जड़ द्रव्य से श्रम्य पशु तथा वनस्पति जगत के समाश्च ही उसका शरीर निर्मित श्रीर विकसित होता है श्रतः प्रत्यच्च रूप से उसकी स्थिति बाह्य जगत में ही रहेगी श्रीर प्राणिशास्त्र के सामान्य नियमों से संचालित होगी। यह सत्य है कि प्रकृति में जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं मनुष्य उनमें इतना विशिष्ट जान पड़ता है कि स्रजन की स्थूल समाष्टि में भी उसका निश्चित स्थान खोज लेना कठिन हो जाता है, परन्तु इस कठिनाई के मूल में तत्वतः कोई श्रन्तर न होकर विकास-क्रम में मनुष्य का श्रन्यतम श्रीर श्रान्तिम होना ही है।

यदि सबके लिए सामान्य यह बाह्य संसार ही उसके जीवन को पूर्ण कर देता तो शेष प्राणिजगत के समान वह बहुत सी जटिल समस्यात्रों से बच जाता। परन्तु ऐसा हो नहीं सहा। उसके श्रारीर में जैसा मौतिक जगत का चरम विकास है उसकी चेतना भी उसोध्यकार प्राणिजगत की चेतना का उस्क्रष्टतम रूप है।

मनुष्य का निरन्तर परिष्कृत होता चलनेवाला यह मानसिक जगत वस्तुजगत के संघर्ष से प्रभावित होता है, उसके सकेतों में ग्रपनी ग्रभि-व्यक्ति चाहता है परन्तु उसके बन्धनों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना चाहता। ग्रतः जो कुछ प्रत्यन्न है केवल उतना ही मनुष्य नहीं कहा जा सकता—उसके साथ साथ उसका जितना विस्तृत ग्रीर गतिशील ग्रप्रत्यन जीवन है उसे भी समक्तना होगा, प्रत्यन्न जगत में उसका भी मूल्यांकन वि

करना होगा, अन्यथा मनुष्य के सम्बन्ध में हमारा सारा ज्ञान अपूर्ण और

सारे समाधान ऋधूरे रहेंगे।

मनुष्य के इस दोहरे जीवन के समान ही उसके निकट वाह्य जगत की सब वस्तुक्रों का उपयोग भी दोहरा है। श्रोस की बूँदों से जड़े गुलाब के दल जब हमारे हृदय में प्रस एक श्रव्यक्त सीन्दर्य श्रीर सुख की मावना को जागत कर देते हैं, उनकी चिंग्य प्रथमा हमारे मस्तिष्क को चिन्तन की सामग्री देती है तब हमारे निकट उनका जो उपयोग है वह उस समय के उपयोग से सर्वथा मिन्न होगा जब हम उन्हें मिश्री में गलाकर श्रीर गुलकन्द नाम देक्र श्रीपिष के रूप में ग्रहण करते हैं। समय, श्रावश्यकता श्रीर वस्तु के श्रनुसार इस दोहरे उपयोग की मात्रा तथा तज्जनित रूप कभी कभी इतने मिन्न हो जाते हैं कि हमारा श्रन्त-र्जगत बहिर्जगत का पूरक होकर भी उसका विरोधी जान पड़ता है श्रीर हमारा बाह्य जीवन मानसिक से संचालित होकर भी उसके सर्वथा विगरीत।

मनुष्य के श्रन्तर्जगत का विकास उसके मस्तिष्क ग्रौर हृदय का परिष्कृत होते चलना है, परन्तु इस परिष्कार का क्रम इतना जटिल होता है कि वह निश्चित रूप से क्रेनल बुद्धि या केवल भावना का सूत्र पकड़ने में अपमर्थ ही रहता है। ग्रिमिन्यिक्त के बाहा रूप में बुद्धि या भावपृत्त की प्रधानता ही हमारी इस घारणा का श्राघार बन सकती है कि हमारे मस्तिष्क का विशेष परिष्कार चिन्तन में हो सका है श्रौर हृदय का जीवन में। एक में इम बाह्य जगत के संस्कारों को श्रपने भीतर लाकर उनका निरीक्ष परीक्ष करते हैं श्रौर वूसरे में श्रपने श्रन्तर्जगत की श्रनुम्तियों को बाहर लाकर उनका मूल्य श्राँकते हैं।

चिन्तन में इम अपनी बहिर्मुखी बृत्तियों को समेट कर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अपना बौद्धिक समाधान करते हैं, अतः कमी कमी वह इतना ऐकान्तिक होता है कि अपने से बाहर प्रत्यक्ष जगत के प्रति हमारी चेतना पूर्णरूप से जागरूक ही नहीं रहती ख्रीर यदि रहती है तो

हमारे चिन्तन में बाधिक होकर । दार्शनिक में हम बुद्धिवृत्ति का ऐसा ही ऐकान्तिक विकास पाते हैं जो उसे जैसे जैसे संसार के अक्ट्रक्त सत्य की गहराई तक पढ़ाता चलता है वैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति वीत-राग करता जाता है । वैज्ञानिक के निरन्तर अन्वेषणा के मूल में भी यही वृत्ति मिलेगी; अन्तर केवल इतना ही है कि उसके चिन्तनमय मनन का विषय सृष्टि के व्यक्त विविध रूपों को उलकान है, उन रूपों में छिपा हुआ अव्यक्त सूक्ष्म नहीं । अपनी अपनी खोज में दोनों ही वीतराग हैं क्योंकि न दार्शनिक अव्यक्त सत्य से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की प्ररेणा पाता है और न वैज्ञानिक व्यक्त जड़द्रव्य के विविध रूपों में रागात्मक स्पर्श का अनुभव करता है । एक व्यक्त के रहरेंय की गहराई तक पहुँचना चाहता है, दूसरा उसीके प्रत्यच्च विस्तार की सीमा तक; परन्तु दोनों ही दिशाओं में बुद्धि से अनुशासित हृदय को मौन रहना पड़ता है इसीसे दार्शनिक और वैज्ञानिक जीवन का वह सम्पूर्ण चित्र जो मनुष्य और शेप सृष्टि के रागात्मक अम्बन्ध से अनुप्राणित है नहीं दे सकते ।

मनुष्य के ज्ञान की कुछ शालायें दर्शन, विज्ञान श्रादि के समान श्रपनी दिशा में व्यापक न रह कर जीवन के किसी श्रंश विशेष से सम्बन्ध रखती हैं; श्रतः जहाँ वे श्रागे बढ़ते हैं वहाँ ये जीवन की परिवर्तित परिस्थि-तियों के साथ परिवर्तित हो हो कर श्रपनी तात्कालिक नवीनता में ही विकसित कहलाती हैं।

मनुष्य एक ब्रोर ब्रापने मानसिक जगत की दुरुहता को स्पष्ट करता वलता है, दूसरी ब्रोर ब्रापने बाह्य संसार की समस्यात्रों को सुलकाने का प्रयत्न करता है। उसके समाजशास्त्र, राजनीति ब्राप्टि उसकी बाह्य स्थिति की व्याख्या हैं, उसका विज्ञान प्रकृति के मूलतत्त्वों से उसके संघर्ष का इतिहास है, उसका दर्शन उसके तथा सृष्टि के रहस्यमय जीवन का बौद्धिक निरूपण है ब्रीर उसका साहित्य उसके उस समग्र जीवन का सजीव चित्र है जो राजनीति से शासित, समाजशास्त्र से नियमित, विज्ञान से विकसित तथा दर्शन से व्यापक ही चुका है।

साहित्य दों मनुष्य की वृद्धि श्रीर भावना इस प्रकार मिल जाती हैं जैसे घूपछाईं वस्त्र में दो रंगों के तार जो श्रपनी श्रपनी भिन्नता के कारण ही श्रपने रंगों से मिन्न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं। हमारी मानसिक वृत्तियों की ऐसी सामञ्जल्यपूर्ण एकता साहित्य के श्रतिरिक्त श्रीर कहीं सम्मव नहीं। उसके लिए न हमारा श्रन्तर्जगत त्याज्य है श्रीर न बाह्य क्योंकि उसका विषय सम्पूर्ण जीवन है, श्रांशिक नहीं।

मनुष्य के बाह्य जीवन में जो कुछ ध्वंस ग्रीर निर्माण हुन्ना है, उसकी शक्ति ग्रीर दुर्वलता की जो परीवाएँ हुई हैं, जीवनसंघर्ष में उसे जितनी हारजीत मिली है केवल उसीका ऐतिहासिक विवरण दे देना साहित्य का लक्ष्य नहीं। उसे यह भी खोजना पड़ता है कि इस ध्वंस के पीछे कितनी विरोधी मनोवृत्तियाँ काम कर रही थीं, निर्माण मनुष्य की किस सजनात्मक प्रेरणा का परिणाम था, उसकी शक्ति के पीछे कौन सा ग्रात्मवल ग्रव्य था, दुर्वलता उसके किस ग्रमाव से प्रस्त थी, हार उसकी किस निराशा की संज्ञा थी ग्रीर जीत में उसकी कौन सी कल्पना साकार हो गई।

जीवन का वह असीम और चिरन्तन सत्य जो परिवर्तन की लहरों में अपनी च्याति अपिक्याति करता रहता है अपने व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही हमों की एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता है। साहित्यकार जिस प्रकार यह जानता है कि बाह्य जगत में मनुष्य जिन घटनाओं को जीवन का नाम देता है वे जीवन के व्यापक सत्य की गहराई और उसके आकर्षण की परिचायक हैं, जीवन नहीं; उसी प्रकार यह मी उससे छिपा नहीं कि जीवन के ज़िस अव्यक्त रहस्य की वह मावना कर सकता है उसी की छाया इन घटनाओं को व्यक्त रूप देती है। इसीसे देश और काल बी सीमा में बँघा साहित्य रूप में एकदेशीय होकर मी अनेकदेशीय और युगाविशेष से सम्बद्ध रहने पर भी युगायुगान्तर के लिए संवेदनी बन जाता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

0

साहित्य की विस्तृत रंगशाला में हम कविता को कौन सा स्थान दें सह प्रश्न भी स्वीमाविक ही है। वास्तव में जीवन में कविता का वही महत्त्व है जो कठोर मित्तियों से विरे कच्च के वायुमपृहत्त को ग्रना-यास ही वाहर के उन्युक्त वायुमपहला से मिला देनेवाल वातायन को मिला है। जिस प्रकार वह श्रकाश-खपड़ को श्रपने भीतर बन्दी कर लेने के लिए श्रपनी परिधि में नहीं बींधता प्रत्युत हमें उस सीमारेखा पर खड़े होकर चितिज तक दृष्टिपसार की सुविधा देने के लिए; उसी प्रकार कविता हमारे व्यष्टि-सीमित जीवन को समृष्टि-व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक सत्य को श्रपनी परिधि में बाँधती है। साहित्य के श्रान्य श्रंग मि से साम स्थान करते हैं परन्तु न उनमें साम अस्य को खोज लेने के कारण ही कविता उन लिलत कलान्त्रों में उत्कृष्टतम स्थान पा सकी है जो गित की विभिन्नता, स्वरों की श्रनेकरूपता या रेखाशों की विषमता के साम अस्य पर स्थित है।

भूकविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है परन्तु श्रव तक उसकी कोई ऐसी परिभाषा न बन सकी जिसमें तर्कवितर्क की सम्भावना न रही हो। धुँधले श्रतीतभूत से लेकर वर्तमान तक श्रीर 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' से लेकर श्राज के शुष्क बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप श्रीर उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जा चुका है वह परिमाश में कम नहीं, परन्तु श्रव तक न सनुष्य के हृदयू का पूर्ण परितोष हो सका है श्रीर न उसकी बुद्धि का समाधान। यह स्वामाविक भी है क्योंकि प्रत्येक युग श्रपनी विशेष समस्यायें लेकर श्राता है जिनके समाधान के लिए नई दिशायें खोजती हुई मनोवृत्तियाँ उस युग के काव्य श्रीर कलाश्रों को एक विशिष्ट रूपरेखा देती रहती हैं। मूलतत्व न जीवन के क्रमी बदले हैं श्रीर न काव्य के, कारण वे उस शास्वत चेतना से सम्बद्ध हैं जिसके तत्वतः एक रहने पर ही जीवन की श्रनेकरूपता निर्मर है।

श्रतीत युगों के जितने संचित ज्ञानकोष के हम श्रिष्टिकारी हैं उसके व्र श्राधार पर कहा जा सकता है कि कविता मानव ज्ञान की श्रन्य शासाधीं की सदैव अप्रजा रही है। यह क्रम अकारण और आकर्सिक न होकर सकारण और निश्चित है क्योंकि जीवन में चिन्तन के शैशव में ही मावना तरुण, हो जाती है। मनुष्य बाह्य संसार के साथ कोई बौद्धिक सममौता करने के पहले ही उसके साथ एक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है यह उसके शिशु जीवन से ही स्पष्ट हो जायगा। यदि हम मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की तुलांग फल के विकास से करें जो क्रमनी सरसता में सदा ही परिमित है तो उसके हृदय के विकास को फूल का विकास कहना उच्चित होगा जो अपने सौरम में अपरिमित होकर ही खिला हुआ माना जाता है। एक अपनी परिपक्वता में पूर्ण है और वूसरा अपने विस्तार में।

यह सत्य है कि मनुष्य के ज्ञान की समिष्ट में किवता को श्रीर विशेषतः उसके दाह्य रूप को इतना महत्त्व मनुष्य की मानुकता से ही नहीं उसके ज्यावहारिक दृष्टिकी ए से भी मिला था। जिस युग में मानव-जाति के समस्त ज्ञान को एक कपट से दूसरे कपट में संचरण करते हुए ही रहना पहता था उस युग्ग में उसकी प्रत्येक शाखा को श्रपने श्रास्तिस्व के लिए छन्द्बद्धता के कारण स्मृतिमुल्तम पद्य का ही श्राश्रय खेना पड़ा। इसके श्रातिरक्ति शुष्क ज्ञान ने श्राधिक प्राह्म होने के लिए भी पद्य की रूपरेखा का वह बन्धन स्वीकार किया जिसमें विशेष ध्विन श्रीर प्रवाह से युक्त होकर शब्द श्राधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। कहना क्यार्थ होगा कि काव्य के उस घूँ धले श्रादिम काल से लेकर जब श्राव-श्यकतावश ही मनुष्य प्राय: ग्रपने बौद्धिक निरूपणों को भी काव्यकाया में प्रतिष्ठित करने पर बाध्य हो जाता था, श्राज गद्य के विकास-काल तक ऐसी कविता का श्रमाव नहीं रहा।

साधारणतः इमारे विचार विज्ञापक होते हैं श्रौर माव संकामक, इसीसे एक की संफलता पहले मननीय होने में है श्रौर दूसरे की पहले संवेदनीय होने में । कविता श्रपनी संवेदनीयता में ही चिरन्तन है चाहे कुंगविशेष के स्पर्श से उसकी बाह्य रूपरेखा में कितना ही श्रन्तर क्यों

न ब्या जावे। ग्रीर यह संवेदनीयता भावपद्म ही में ग्रद्मय है। विज्ञान से समृद्ध भौतिकता की ग्रोर उन्मुख बुद्धियादी ग्राधुनिक युग ने तो मानो हमारी कितता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है, विशेषकर उस कितता के सामने जो व्यक्त जगत में परोद्म की ग्रनुभूति ग्रीर ग्राभास से रहस्य ग्रीर छायायद की संज्ञा पाती ग्रा रही है।

यह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है क्थेंकि इसका कहीं प्रकट ग्रीर कहीं छिपा सूत्र हम ग्रपने साहित्य की सीमान्त रेखा तक पाते हैं। कारण स्पष्ट है। किसी भी जाति की विचारतरिण, भावपद्धति, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण ग्रादि उसकी संस्कृति से प्रसूत होते हैं। परन्तु संस्कृति को कोई एक परिभाषा देना कठिन हो सकता है क्योंकि न वह किसी जाति की राजनैतिक व्यवस्था मात्र होती है ग्रीर न केवल सामा-जिक चेतना; न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं ग्रीर न केवल धार्मिक विश्वास। देशविशेष के जीववायु में विकसित किसी जाति-विशेष के ग्रन्तर्जगत ग्रीर वाह्य जीवन का वह ऐसा सम्प्रध्यति चित्र है जो ग्रपने गहरे रंगों में भी ग्रस्पष्ट ग्रीर सीमा में भी ग्रस्पीम है वैसे ही जैसे हैमारे ग्राँगन का ग्राकाश। यह सत्य है कि संस्कृति की बाह्य रूपरेखा बदलती रहती है परन्तु मूलतत्वों का बदल जाना तब तक सम्भव नहीं होता जब तक उस जाति के पैरों के नीचे से वह विशेष भूखयह ग्रीर उसे चारों ग्रीर से घेरे रहनेवाली वह विशिष्ट वायुमयहल ही न हटा लिया जावे।

जहाँ तक इतिहास की किरगों नहीं पहुँच पातीं उसी सुदूर अप्रतित में जो जाति इस देश में आकर बस गई थी जहाँ न बर्फ़ के त्फ़ान आते थे न रेत के बवंडर, न आकाश निरन्तर ज्याला बरसाता रहता था और न अविराम रोता, न तिल भर भूमि और पल भर के जीवन के लिए मनुष्य का प्रकृति से संघर्ष होता था न हार, उस जाति की संस्कृति अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्य रखती है। सुजला सफला श्रास्थ-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्यामला पृथ्वी के श्रंक में, मलयसमीर के कोंकों में मूलते हुए, मुस्क्राती निद्यों की दरंग-मंगिमा में गित मिला कर, उन्मुक्त श्राकाशचारी विहंगों के करठ से करठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, जिस कल्पना श्रीर भावना को विस्तार दिया, जिस सामृहिक चेतना का प्रसार किया श्रीर जिन श्रनुभ्तियों की श्रिमिन्यज्ञना की उसके संस्कार इतने गहरे थे कि भीषण रक्तपात श्रीर उथलपुथल में भी वे श्रंकुरित होने की प्रतीद्या में ध्रा में दवे हुए वीज के समान छिपे रहे, कभी नष्ट नहीं हुए।

वास्तव में उस प्रचीन जीवन ने मनुष्य को प्रकृति से तादात्य ग्रमुभव करने की, उसके व्यष्टिगत सौन्दर्य पर चेतन व्यक्तित्व के ग्रमें की तथा उसकी समिष्ट में रहस्यानुभृति की सभी प्रविधाय सहज ही दे बालीं। हम वीर पुत्रों ग्रीर पशुत्रों की याचना से भरी वेद ऋचाग्रों में जो इतिवृत्त पाते हैं वही उधा, मक्त् ग्रादि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक सहज ग्रीर सरल सौन्दर्यानुभूति में बदल गया है। फिर यही व्यष्टिगत सरल सौन्दर्यानुभूति में बदल गया है। फिर यही व्यष्टिगत सरल सौन्दर्याची उस सर्ववाद का ग्रमदूत बन जाता है जिसका ग्रमुर पुरुष सक्त में, विश्व पर एक विराट शरीरत्व के ग्रारोपण हारा प्रकृत हुग्रा है। ग्रागे चलकर इसीके निखरे रूप की कलक सृष्टि सम्बन्ध ग्रमुचाग्रों के गम्मीर प्रश्नों में मिलती है जो उपनिषदों के ज्ञान-समुद्र में मिलकर उसकी लहर मात्र बन कर रह गया।

शानचेत्र के तत्वमिंस, 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म, सोऽहम,' ग्रादि ने उर्ध युग कं चिन्तन को कितनी विविधता दी है यह कहना व्यर्थ होगा। तत्वचिन्तन के इतने विकास ने एक ग्रोर मनुष्य को व्यावहारिक जगा के प्रति वीतराग बनाकर निष्क्रयता बढ़ाई ग्रौर दूसरी ग्रोर ग्रमधिकारि द्वारा प्रयोगरूप सिद्धान्तों को सत्य बन जाने दिया जिससे रुढ़िवाद के सृष्टि सम्भव हो सकी। इसी की प्रतिक्रिया से उत्पन्न बुद्ध की विचारधा ने एक ग्रोर शानचेत्र की निष्क्रय चेतना के स्थान में ग्रपनी सिंध करणा दी ग्रौर दूसरी ग्रोर रुढ़िवाद को रोकने के लिए पुराने प्रती टिन Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भी ग्रस्वीकृत कर विये।

यह क्रम प्रत्येक युग के परिवर्तन में कुछ, नये उलट फेर के साथ त्राता रहा है इसोसे ग्राधुनिक काल के साथ भी इसे जानने की ग्रावश्यकता रहेगी।

कविता के जीवन में भी इथ्ल जीवन से सन्वन्ध रखनेवाला इतिवृत्त, सूक्ष्म सौन्दर्यं की भावना, उसका चिन्तन में ग्रात्यधिक प्रसार ग्रौर ग्रन्त में निर्जीव अनुकृतियाँ आदि क्रम मिलते ही रहे हैं। इसे और स्पष्ट कर्रक देखने के लिए, हमारा उस युग से कान्श्वसाहित्य पर एक दृष्टि डाल लेना पर्याप्त होगा जिसकी घारा वीरगाथाकालील इतिवृत्त के विषम शिलाखरहों में से फूटकर, निर्गुण सगुण भावनात्रों की उर्वर भूमि में प्रशान्त, निर्मल श्रौर मधुर होती हुई रीतिकालीन रूढ़िवाद के ज्ञार जल में मिलकर गतिहीन

हो गई। परिवर्तन का वही क्रम हमारे श्राधुनिक काव्यसाहित्य को भी नई रूपरेखाओं में बाँधता चल रहा है या नहीं, यह कहना अभी सामयिक न होगा । रीतिकालीन रूढ़िवाद से थके हुए कवियों ने जब सामयिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में ग्रामन्यिक की ॰ स्वाभाविकता ग्रीर प्रचार की सुविधा समस कर, ब्रजभाषा का अधिकार खड़ीत्रोली को सौंप दिया तत्र साधारण्तः लोग निराश ही हुए। माषा लचीलेपन से मुक्त थी, ब्रज्जाधुर्य्य के ब्रम्यस्त कानों को ध्विन में कर्कशता जान पड़ती थी श्रीर उक्तियों में चमत्कार न मिलता था। इसके साथ साथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम वेगवती न थी । त्रातः उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य की सारी कोमल ग्रौर सूक्ष्म भावनायें विद्रोह कर उठीं। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की ग्राधिकांश रचनाग्रों में, भाषा लचीली न होने पर भी परिष्कृत, भाव सूक्ष्मतारहित होने पर भी सालिक, छन्द नवीनताशून्य होने पर भी भागानुरूप ग्रौर विषय रहस्यमय न रहने पर भी लोकपरिचित ग्रीर संस्कृत मिलते हैं। पर स्थूल छीन्दर्य की निजॉव ब्रावृत्तियों से थके हुए ब्रौर कविता की परम्परागत नियुस-पृ खला से ऊवे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाश्रों में वैधे स्थूल का, न तो यथार्थ-चिश्वण रुचिकर हुन्ना श्रौर न उसका रुढ़िगत श्राद्वर्श माणा। उन्हें नवीन रूपरेखाश्रों में सूक्ष्म सीन्दर्यानुमृति की श्रावश्यकता थी जो स्नायावाद में पूर्ण हुई।

छ्रायावाद ने नये छुन्दबन्धों में सूक्ष्म सीन्दर्यानुभूति को जो रूप देना चाहा, वह खड़ीबोली की सात्विक कठोरता नहीं सह सकता या ग्रतः किन ने छुशल स्वर्णकार के समार परियक शब्द को ध्वनि, वर्ण ग्रीर ग्रर्थ की दृष्टि से नाप-तोल ग्रीर काटछाँ उकर तथा छुछ नये गढ़ कर ग्रपनी सूक्ष्म मावनाग्रों को कोमलतम कलेवर दिया। इस ग्रुग की प्रायः सब प्रतिनिधि रचनाग्रों में किसी न किसी ग्रंश तक प्रकृति के सूक्ष्म सीन्दर्य में व्यक्त किसी परोच सत्ता का ग्रामास भी रहता है ग्रीर प्रकृति के व्यष्टिगत सौन्दर्य पर चेतनता का ग्रारोप भी; परन्तु ग्रमिव्यक्ति की विशेष शैली के कारण वे कहीं सौन्दर्यानुभूति की व्यापकता, कहीं संवेदन की गहराई, कहीं कल्पना के सूक्ष्म रंग ग्रीर कहीं मावना की ममैंस्पर्शिता लेकर ग्रनेक वादों को जन्म दे सकी हैं।

यह युग पारचांत्य साहित्य से प्रभावित श्रीर बंगाल की नवीन काच्य-घारा से परिचित तो था ही साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की मारतीय परम्परा भी रही।

जो रहस्यानुभूति हमारे ज्ञानृचेत्र में एक तिद्धान्त मात्र थी वही हृदय की कोमलतम मावनात्रों में प्राण्यप्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गों स्फी सन्तों के प्रेमं में त्रातरंजित होकर ऐसे कलात्मक रूप में त्रावरीर्ण हुईं जिसने मनुष्य के हृदय त्रीर बुद्धिपच्च दोनों को सन्तुष्ट कर दिया। एक त्रोर कवीर के हठयोग की साधना रूपी सम-विषम शिलात्रों से बँधा हुत्रा त्रीर दूसरी त्रीर जायसी के विशद प्रेमविरह की कोमलतम अनुभूतियों की वेला में उन्मुक्त यह रहस्य का समुद्र त्राष्ट्रानिक युग को क्या दे सका है यह त्राभी कहना कठिन होगा। इतना निश्चित है कि

इस वस्तुवादप्रधान युग में भी वह अनाहत नहीं हुआ चाहे इसका कारण मनुष्य की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति हो और चाहे उसकी लौकिक रूपकों में सुन्दरतम अभिव्यक्ति।

इस बुद्धिवाद के युग में मनुष्य भावपद्ध की सहायता से, अपने जीवन को कसने के लिए कोमल कसौटियाँ क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता के लिए अध्यात्म की पीठिका क्यों खोजता फिरे और फिर परोद्ध अध्यात्म को प्रत्यद्ध जगत में क्यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रश्न सामयिक हैं। पर इनका उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेग्र ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि बुद्धि का प्रत्येक सनाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बड़ी संख्या उत्पन्न कर लेता है।

साधारणतः ग्रन्य व्यक्तियों के समान ही किन की स्थिति मी प्रत्यक्ष जगत की व्यष्टि ग्रीर समिष्ट दोनों ही में है। एक में वह ग्रपनी इकाई में पूर्ण है ग्रीर दूसरी में वह ग्रपनी इकाई से बाह्य जगत की इकाई को पूर्ण करता है। उसके ग्रन्तर्जगत का विकास ऐसा होना ग्रावश्यक है जो उसके व्यष्टिगत जीवन का विकास ग्रीर परिष्कार करता हुग्रा समिष्टिगत जीवन के साथ उसका सामञ्जस्य स्थापित कर दे। मनुष्य के पास इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का विकास ग्रीर भावना का परिष्कार। परन्तु केवल बौद्धिक निरूपण जीवन के मूल तत्त्वों की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो जीवन, के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए ग्रपेद्यित है ग्रीर केवल भावना जीवन को गति दे सकती है दिशा नहीं।

भावातिरेक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट क्रिपान्तर मान सकते हैं जो एक ही ज्ञ्चण में हमारे सम्पूर्ण अन्तर्जगत को स्पर्श कर बाह्य जगत में अपनी अभिन्यक्ति के लिए अस्थिर हो, उठता है; पर बुद्धि के दिशानिर्देश के अभाव में इस भावप्रवेग के लिए अपनी व्यापकता की सीमार्ये खोज लेना कठिन हो जाता है अतः दोनों का उचित मात्रा में सन्त्रलन ही अपेज्ञित रहेगा। किव ही नहीं प्रत्येक कलाकार को ग्रापने व्यिष्टिगत जीवन की गाहराई ग्रीर समिटिगत चेतना को विस्तार देनेवाली ग्रिनुम्तियों को भावना के साँचे में द्यालना पड़ा है। हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद ग्रीर स्पन्दनहीन वस्तुवाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित् फिर चिर छंवेईनरूप सिक्रिय भावना में जीवन के परमाग्रु खोजने होंगे ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है।

किवता के लिए श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि उचित है या नहीं इसका निर्णय व्यक्तिगत चेतना ही कर सकेगी। जो कुछ स्थूल, व्यक्त, प्रत्यच्च श्रीर यथार्थ नहीं है यदि केवल यही श्राध्यात्म से श्रमिप्रेतं है तो हमें वह सौन्दर्य, शील, शक्ति, प्रेम श्रादि की सभी सूक्ष्म भावनाश्रों में फैला हुश्रा, अनेक श्रव्यक्त सत्य सम्बन्धी धारणाश्रों में श्रंकुरित, इन्द्रियानुभूत प्रत्यच्च की श्रपूर्णता से उत्पन्न उसी की परोच्च-रूप-भावना में छिपा हुश्रा श्रीर श्रपनी ऊर्ध्वगामी वृत्तियों से निर्मित विश्ववन्धुता, मानवधर्म श्राद के ऊँचे श्रादशों में श्रनुप्राणित मिलेगा। यदि पर-परागत धार्मिक रूदियों को इम श्रध्यात्म की संज्ञा देते हैं तो उस रूप में काव्य में उसका महत्त्व नहीं रहता। इस कथन में श्रध्यात्म को बलात् लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक श्रनुभूति श्रस्वीकार करने का कोई श्राग्रह नहीं है। श्रवश्य ही वह श्रपने ऐकान्तिक रूप में भी सफल है परन्तु इस श्रूरूपरूप की श्रमिव्यक्ति लोकिक रूपकों में ही तो सम्मव हो सकेगी।

जायसी की परोचानुभूति चाहे जितनो ऐकान्तिक रही हो परन्तु उनकी मिलन विरह की मधुर ग्रौर मर्मस्पर्शिनी ग्रिमिव्यञ्जना क्या किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी १ हुम चाहे ग्राध्यात्मिक संकेतों से ग्रपरिचित हों प्रन्तु उनकी लौकिक कलारूप सप्राण्ता से हमारा पूर्ण परिचय है। कन्नीर की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सम्बन्ध में भी यही सत्य है।

" वास्तव में लोक के विविध रूपों की एकता पर स्थित ऋनुभूतियाँ

लोक विरोधिनी नहीं होतीं; परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण ग्रपनी व्यापकता के लिए वे व्यक्ति की कलात्मक संवेदनीयता पर ग्रधिक ग्राशित हैं। यदि यह ग्रनुभूतियाँ हमारे ज्ञानचेत्र में कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के रूप में परिवर्तित न हो जावें, ग्रध्यात्म की सहम से स्थूल होती चलनेवाली पृष्ठभूमि पर धारणात्रों की रूद्धि मात्र न वन जावें तो भावपच्च में प्रस्कृटित होकर जीवन ग्रौर काव्य दोनों को एक परिष्कृत ग्रौर ग्रमिनव रूप देती हैं।

हमारी ग्रन्तःशक्ति भी एक रहस्य क्षे पूर्ण है ग्रीर बाह्यजगत का विकास-क्रम भी, ग्रतः जीवन में ऐसे ग्रनेक च्या ग्राते रहते हैं जिनमें हम इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस रहस्य का ग्रामास या ग्रनुभूति मनुष्य के लिए स्वाभाविक रही है ग्रन्थथा इम सभी देशों के समृद्ध काव्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस रहस्यमावना का परिचय न पाते। वही काव्य हेय है जो ग्रपनी साकारता के लिए केवल स्थूल ग्रीर व्यक्त जगत पर ग्राभित है ग्रीर न वही जो ग्रपनी सप्राण्ता के लिए रहस्यानुभूति पर वास्तव में दोनों ही मनुष्य के मान-सिक जगत की मूर्त ग्रीर बाह्य जगत की ग्रमूर्त भावनाग्रों की कलात्मक समष्टि हैं। जब कोई किता काव्यकला की सर्वमान्य कसीटी पर नहीं कसी जा सकती तब उसका कारण विषयविशेष न होकर कि की ग्रसमर्थता ही रहती है।

पिछले छायापय को पार कर हमारी कविता आज जिस नवीनता की आगर जा रही है उसने ग्रस्पेटता ग्रादि परिचित विशेषणों में, सूक्ष्म की ग्रामक्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ग्रमाव, यथार्थ से पलामनवृत्ति ग्रादि नये जोड़ कर छायावाद को ग्रतीत ग्रीर वर्तमान से सम्बन्धहीन एक ग्राकिन श्राकाशचारी ग्रस्तित्व देने का प्रयत्न किया है। इन ग्राचिपों की ग्रमी जीवन में परीचा नहीं हो सकी है ग्रतः यह हमारे मानसिक जगत में ही विशेष मूल्य रखते हैं।

कितने दीर्घकाल से वासनोन्मुख स्थूल सौन्दर्य का इमार् अपर

ेरिसा ग्रधिकार रहा है यह कहना व्यर्थ है। युगों से कब्रि को शरीर के ग्राति-रिक्त ग्रीर कहीं सौन्दर्य्य का लेश भी नहीं मिलता था वह उसीके प्रसाधन के लिए श्रीस्तित्व रखता था। जीवन के निम्न स्तर से होत्या हुन्ना यह स्थूल, भक्ति की सात्विकता में भी कितना गहरा स्थान बना सका है यह हमारे कृष्णकाव्य का शृंगार-वर्णन प्रमाणित कर देगा।

यह तो स्पष्ट ही है कि खड़ीबोली का सौन्दर्यहीन इतिवृत्ति उसे हिला भी न सकता था। छायाबाद यदि ग्रपने सम्पूर्ण प्रायप्रवेग से प्रकृति ग्रीर बीवन के सूक्ष्म सौन्दर्य को ग्रसंख्य रंग रूपों में ग्रपनी भावना द्वारा सजीव करके उपस्थित न करता तो उस धारा को, जा प्रगतिवाद की विषम भूमि में भी ग्रपना स्थान ढूँढ़िती रहती है, मोड़ना कब सम्भव होता यह कहना कठिन है। मनुष्य की वासना को बिना स्पर्श किये हुए जीवन ग्रीर प्रकृति के सौन्दर्य को उसके समस्त सजीव वैभव के साथ चित्रित करने-वाली उस युग की ग्रनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकेंगी।

फिर मेरे विचार में तो स्क्ष्म के सेम्बन्ध का कोलाइल स्क्ष्म से भी परिमाण में ग्रिधिक हो गया है। छात्रावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुग्रा था ग्रतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए सस्मव न हो सका; परन्तु उसकी सौन्दर्य-हिष्ट स्थूल के ग्राधार पर नहीं है यह कहना स्थूल की परिमाण को मंकीय कर देना है। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न, स्क्ष्म सौन्दर्य-सत्ता की प्रतिक्रिया थी, र्ग्रप्रत्यच्च स्क्ष्म के प्रति उपेचित यथार्थ की नहीं जो ग्राज की वस्तु है। परन्तु उसने ग्रपने चितिज से चितिज तक विस्तृत स्क्ष्म की सुन्दर ग्रीर सजीव चित्रशाला में हमारी हिष्ट को दोड़ा कर हो उसे वृक्कत जीवन की यथार्थता तक उत्तरने का पथ दिखाया। इसीसे छायावाद के सौन्दर्य-द्रष्टा की हिष्ट कुत्सित यथार्थ तक न्री पहुँच सकी।

र्यह यथार्थं-हाँच्ट यदि सिक्रय सौन्दर्ग्य-सत्ता के प्रति नितान्त उदा-

सीनता या विरोध लेकर स्त्राती है तब उसमें निर्माण के परमाणु नहीं पनप सकते, इसका सजीव उदाहरण हमें स्त्रानी विकृति के प्रति सजग पर शौन्दर्यं-दृष्टि के प्रति उदासीन या विरोधी यथार्थदर्शियों के चित्रों की निष्क्रियता में मिलेगा।

हमारी सामयिक समस्यात्रों के रूप भी छायायुग की छाया में निखरे ही। राष्ट्रीय भावना को लेकर लिखे गए जय-पराजय के गान स्थूल के घरातल पर स्थित सुरूम अनुभूतियों में जो मार्मिकता ला सके हैं वह किसी और युग के राष्ट्रगीत दे सकेंगे या नहीं इसमें सन्देह है। सामाजिक आधार पर 'वह इष्टदेव के बन्दिर की पूजा सी' तपःपूत वैधव्य का जो चित्र है वह अपनी दिव्य लौकिकता में अकेला है।

सूक्ष्म की सौन्दर्शानुभूति श्रौर रहस्यानुभूति पर श्राक्षित गीत-काञ्य श्रपने लौकिक रूपकों में इतना परिचित श्रौर मर्मस्पशां हो सका कि उसके प्रवाह में युगां से प्रचलित एस्ती भावकतामृलक श्रौर वासना के विकृत चित्र देनेवाले गीत सहज ही वह गए। जीवन श्रौर कला के चेत्र में इनके द्वारा जा परिकार हुशा है वह उपेद्धा के योग्य नहीं। पर ग्रन्य युगों के समान इस युग में भी कुछ निजांत्र श्रनुकृतियाँ तो रहेंगी ही।

जीवन की समष्टि में सूक्ष्म से इतने भयमीत होने की ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो स्थूल से बाहर कहीं ग्रास्तित्व ही नहीं रखता। ग्रापने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जो है ग्रीर ग्रापने ग्राव्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जो है ग्रीर ग्रापने ग्राव्यक्त सत्य के साथ वह जो कुछ होने की भावना कर सकता है वही उसका स्थूल ग्रीर स्थ्म है ग्रीर याद इनका ठीक सन्तुलन हो सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही मिलेगा। जहाँ तक धर्मगत रुद्धिगस्त सूक्ष्म का प्रश्न है वह तो केवल विधिनिषेधमय सिद्धान्तों का संग्रह है जो ग्रापने प्रयोग रूप को खोकर हमारे जीवन के विकास में बाधक हो रहे हैं। उनके ग्राधार पर यदि हम जीवन के सूक्ष्म को ग्रास्वीकार करें तो हमें जीवन के ध्वंस में लगे हुए विज्ञान के स्थूल को भी ग्रास्वीकार कर देना चाहिए।

श्रध्यात्म का जैसा विकास पिछले युगों में हो चुका है विज्ञान का वैसा ही विकास श्राष्ट्रितिक युग में हो रहा है—एक जिस प्रकार मनुष्यता को नष्ट फर रहा है दूसरा उसी प्रकार मनुष्य को। परन्तु हम हद्यं हे जानते हैं कि श्रध्यात्म के स्क्ष्म श्रीर विज्ञान के स्थूल का समन्त्रय जीवन के स्वस्थ श्रीर सुन्दर बनाने में भी प्रयुक्त हो सकता है।

वह सहम जिसके आघार पर एक कुसित से कुत्सित, कुरूप से कुत्स न्धीर दुर्वल से दुर्वल मानव, बानर या बनमानुस की पंक्ति में न खड़ा होकर सृष्टि में सुन्दरतम ही नहीं शक्ति और बुद्धि में श्रेष्ठतम मानव के मी कन्मे से कन्धा मिला कर उससे प्रेम और सहयोग की साधिकार याचन कर सकता है, वह दूहम जिसके सहारे जीवन की विषम अनेकरूपता में मी एकता का तन्तु दूँ दूकर हम उन रूपों में सामज्ञस्य स्थापित कर सकते हैं, घम्में का रूद्धिगत सहम न होकर जोवन का सहम है। इससे रहित होकर स्थूल अपने मौतिकवाद द्वारा जीवन में वही विकृत उत्पन्न कर देगा जो अध्यातमपरम्परा ने की थी।

छायानाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तों का संनय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौम्दर्य्य-सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था, इसीसे उसे यथार्थ रूप में प्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया।

सिद्धान्त एक के होंकर सब के हो सकते हैं, ग्रातः हम उन्हें श्रपने चिन्तन में ऐसा स्थान सहर्ज ही दे देते हैं जहाँ वे हमारे जीवन से कुछ पृथक् ऐकान्तिक विकास पाते रहने को स्वतन्त्र हैं। परन्तु इन सिद्धान्तों से मुक्त जो सत्य है उसकी ग्रानुभूति व्यक्तिगत ही सम्भव है ग्रीर उस दशा में वह प्रायः हमारे सारे जीवन को ग्रपनी कसीटी बनाने का प्रयल करता है। इसीसे स्थूल की ग्रातल गहराई का ग्रानुभव करने वाला देहात्मवादी मार्क्स भी ग्राकेला ही है ग्रीर ग्रास्थात्म की स्थूलगर व्यापकता की ग्रानुभृति रखनेवाला ग्रास्थात्मवादी गाँधी भी।

इमारा कवि भावित श्रौर श्रनुभूत सत्य की परिधि लाँघ कर न

जाने कितने अर्घपरी द्वित श्रोर अपरी द्वित सिद्धान्त बटोर लाया है श्रोर उनके मापदएड से उसे नापना चाहता है जिसका मापदएड उसका समझ जीवन ही हो सुकता था। श्रातः श्राज छायावाद के सूक्ष्म का खरा खोटापन कसने की कोई कसौटी नहीं है।

छायावाद का जीवन के प्रति, वैज्ञानिक दृष्टिकीया नहीं रहा यह निर्वि-वाद है परन्तु कवि के लिए यह दृष्टिकीया कितना आवश्यक है इस प्रश्न के कई उत्तर हैं।

वास्तव में जीवन के साथ इस दृष्टिकीया का वही सम्बन्ध है जो शारीर के साथ शारीर-विज्ञान का। एक शारीर के लखरड खरड कर उसके सम्बन्ध में सारा ज्ञातन्य जानकर भी उसके प्रति बीतराग रहता है, दूसरा जीवन को विभक्त कर उसके विविध रूप और मूल्य को जान-कर भी हमें उसके प्रति अनुरक्ति नहीं देता। इस प्रकार यह बुद्धप्रसूत चिन्तन में ही ग्रपना स्थान रखता है। इसीलिए किन को इससे विपरीत एक रागात्मक दृष्टिकोण का सहारा लोना पड़ता है जिसके द्वारा वह जीवन के सुन्दर और कुत्सित को ग्रीपनी संवेदना में रंग कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण् जीवन का बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं; ब्रौर सदि देता भी है तो वे एक एक मांसपेशी, शिरा, ऋस्थि द्यादि दिखाते हुए उर शरीर चित्र के समान रहते हैं जिसका उपयोग केवल शरीर-विज्ञान के लिए है। आज का बुद्धिवादी युग चाहता है कि कवि बिना अपनी भावना का रंक चढ़ाये यथार्थ का चित्र दे परन्तु इस यथार्थ का कला में स्थान नहीं, क्योंकि वह जीवन के किसी भी रूप से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर संकता । उदाहरण के लिए हम एक महान त्रीर साधारण चित्रकार को ले सकते हैं। महान पहले यह जान लेगा कि किस दृष्टिकोगा से एक वस्तु अपनी बहुज मामिकता के साथ चित्रित की जा सकेगी और तब दो चार टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं ग्रीर दो एक रंग के धव्यों से ही दो च्या में अपना चित्र समाप्त कर देगा हू परंन्तु साघारण एक एक रेखा को उचित स्थान पर बैठा बैठा कर उस

वस्तु को ज्यों का त्यों काग़ज पर उतारने में सारी शिक्त लगा देगा।
यथार्थ की पूरा चित्र तो पिछला ही है परन्तु वह हमारे हृदय को धून
सकेगा। छूतो वही अधूरा सकता है जिसमें चित्रकार ने रेखा रेखा न
मिला कर आत्मा मिलाई है। किव की रचना भी ऐसे ज्या में होते
है जिसमें वह जीवित ही नहीं अपने संसूर्या प्राया-प्रवेग से वस्तुविशेष
के साथ जीवित रहता है, इसीसे उसका शब्दगत चित्र अपनी परिचित
हकाई में भी नवीतता के स्तर पर स्तर और एक स्थिति में भी मार्मिकत
के दल पर दल खोलता चलता है। किव जीवन के निम्नतम स्तर हे
भी काव्य के उगाजन ला सकता है, परन्तु वे उसीके होकर सफल
अभिव्यक्ति करेंगे और उसके रागात्मक दृष्टिकीया से ही सजीवता प

यह रंगीन दृष्टिकोण वास्तव में कुछ, ग्रस्वामाविक मी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्रौर जाति के जीवन में यह एक न एक समय श्राता रहता है। विशेष रूप से यह तारुख्य का द्योतक है जो चाँदनी के समार्ग इमारे जीवन की कठोरता, कर्कशता, विषमता स्रादि को एक स्निग्धता है दक देता है । जब हम पहले पहले जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होते हैं तब हम अपनी दृष्टि की रंगमयता से ही पथ के कुरूप पत्थरों को रंगीन अौर साँग की सुरिम से ही काँटों को सुवासित करते चलते हैं। परन्तु जैसे जैसे संक से इमारे स्वप्न टूटते जाते हैं कल्पना के पंख माइते जाते हैं वैसे वैसे इमारे दृष्टिकोण की रंगीनी फीकी प्रइती जाती है और अन्त में पलित केशों के साथ इसके भी रंग घुल जाते हैं। यह उस वार्धक्य का सूचक है जिस हमें जीवन से न कुछ पाने की त्राशा रहती है त्रीर न देने का उत्पाह। केवल जो कुछ पाया श्रीर दिया है उसीका हिसाव बुद्धि करती रहती है। जीवन या राष्ट्र के किसो भी महान स्वप्तद्रष्टा, नवनिर्माता या कलाकार न यह वार्घक्य सम्मव नहीं इसीसे त्राज न कवीन्द्र वृद्ध हैं न बापू। इनी ्रजीवन के प्रति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्रामाव नहीं किन्तु वह ए स्जनात्मक भावना से श्रनुशासित रहता है। विश्लेषस्थात्मक तथा प्रधानक दे

बौद्धिक होने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकीया एक स्रोर जीवन के स्राख्यह रूप की भावना नहीं कर सकता और दूसरी त्रोर चिन्तन में ऐकान्तिक होता चला जाता है । उदाहरण के लिए हम अपती राष्ट्र या जनवाद की भावना ले सकते है जो इमारे युग की विशेष देन है। वैश्वानिक दृष्टिकोया से इम त्रापने देश के प्रयेक भूखरह के सम्बन्ध में सब ज्ञातव्य जान कर मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य आँक सकेंगे और वर्ग उपवर्गों में विभक्त मानव-जोवन के सब रूपों का विश्लेष्रणात्मक परिचैय प्राप्त कर उसके सम्बन्ध में बौद्धिक निरूपण दे श्वकेंगे; परन्तु खरड खरड में व्याप्त एक विशाल राष्ट्रमावना ब्रौर व्यक्टि व्यक्टि में व्याप्त एक विराट जनमावना हमें इस दृष्टिकोण से ही नहीं मिल • सकती। केवल थारतवर्ष के मानचित्र बाँट कर जिस प्रकार राष्ट्रीय भावना जाग्रत करना सम्भव नहीं है, केवल शतरंज के मोहरों के समान व्यक्तियों को हटा बढ़ा कर जैसे जनमावना का विकास कठिन है, केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन की गहराई ख्रीर विस्तार नाप लेजा भी वैसा ही दुस्तर कार्य है। इसीसे प्रत्येक युग के निर्माता को यथार्थ-द्रष्टा ही नहीं स्वप्न-सुष्टा भी होना पड़ता है।

छायसवाद के किव को एक नये सौन्दर्य-लोक में ही यह मावात्मक दृष्टिकोण मिला; जीवन में नहीं, इसीसे वह श्रपूर्ण है; परन्तु यदि इसी कारण हम उसके स्थान में केवल बौद्धिक दृष्टिकीण की प्रतिष्ठा कर जीवन की पूर्णता में देखना चाहेंगे तो इस भी श्रसफल ही रहेंगे।

पलायनवृत्ति के सम्बन्ध में इमारी यह धारणा बन गई है कि वह जीवन-संग्राम में ग्रासमर्थ छायावाद की ग्रापनी विशेषता है। सत्य तो यह है कि युगों से, परिचित से ग्रापरिचित, मौतिक से ग्राप्यास, माव से बुद्धि व, यथार्थ से ग्रादर्श ग्रादि की ग्रोर मनुष्य को ले जाने ग्रीर इसी कम से लौटाने का बहुत कुछ श्रेय इसी पलायनवृत्ति को दिया जा सकता है। यथार्थ का सामना न कर सकनेवाली दुर्वलता ही इसे जन्म व देती है यह कथन कितना ग्रारीचित है इसका सबल प्रमाण हमारा M

चिन्तनप्रधान ज्ञान-युग दे सकेगा। उस समय न जाति किसी कठ्ठीर संघर्ष से निश्चेष्ट थी न किसी सर्वप्रासिनी हार से निजांव, न उसका का धन- धान्य से शून्य था और न जीवन सुख-सन्तोष से, न उसके सामने सामाजिक विकृति थी और न सांस्कृतिक ध्वंस। परन्तु इन सुविधाओं से अप्रति परिचय के कारण उसका तारुएय, मौतिक को भूल कर चिन्तन के नवीन लोक में भटक गया और उपनिषदों में उसने अपने ज्ञान का ऐस स्क्ष्म विस्तार किया कि उसके बुद्धिजीवी जीवन को फिर से स्थूल की और लौटना पड़ा।

व्यक्ति के जीवन में भी थह पलायनवृत्ति इतनी ही स्पष्ट है। सिद्धार ने जीवन के संघर्षों में पराजित होने के कारण महाप्रस्थान नहीं किया, भौतिक सुखों के त्राति परिचय ने ही थका कर उनकी जीवनधारा को दूसरी श्रोर मोड़ दिया था। श्राज भी व्यावहारिक जीवन में, पढ़ने से जी चुरानेवाले विद्यार्थी को जब इस खिलौनों से घेर कर छोड़ देते हैं तब कुछ दिनों के उपरान्त वह स्वयं पुस्तकों के लिये विकल हो जाता है। जीवन के श्रौर साधारण स्तर पर भी हमारी इस धारणा का समर्थन हो सकेगा। चिड़ियों से खेत की रज्ञा करने के लिए मचान पर बैठा हुन्ना कुषक जब श्रचानक खेत श्रौर चिड़ियों को भूल कर बिरहा या चैती गा उठता है त उसमें खेत खिलहान की कथा न कह कर अपनी किसी मिलन-विरह की स्मृति ही दोहराता है। चक्की के कठिन पाषाया को ब्रापनी साँसों से कोमह बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुई दिख्य स्त्री, जब इस प्रयास को राग-मय करती है तो उसमें चक्की श्रीर श्रन्न की बात न होकर किसी श्राप्नवर में पड़े भूले की मामिक कहानी रहती है। इसे चाहे इम यथार्थ की कहें चाहे उससे पलायन की वृत्ति परन्तु वह परिमाषातीत मन की U श्रावश्यक प्रेरणा 'तो है ही।

छायावाद के जन्मकाल में मध्यम वर्ग की ऐसी क्रान्ति नहीं थी। आर्थिक प्रश्न इतना उप्र नहीं था, सामाजिक विषमताओं के प्रति हैं सम्पूर्ण चोम के साथ आज के समान जायत भी नहीं हुए थे और हमी लांस्कृतिक दृष्टिकोग्, पर ग्रसंतोष का इतना स्याह रंग भी नहीं चढ़ा था । तब इम कैसे कह सकते हैं कि केवल संवर्षमय यथार्थ, जीवन से पलायन के लिए ही उस वर्ग के किवयों ने एक स्क्ष्म, भावजगत को ग्रपनाया । इम केवल इतना कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों ने ग्राज की निराशा के लिए घरातल बनाया।

उस युग के कतिपय किवयों की कोमल भावनायें तो कारागार की किठार मित्तियों से टकरा कर भी कर्कश नहीं हो सकीं, परन्तु इसी कोम-लता के ग्राधार पर हम उन किवयों को जीवन संघर्ष में ग्रसमर्थ नहीं टहरा सकेंगे।

छायावाद के श्रारम्भ में जो विकृति थी श्राज वह शतगुण हो गई है। उस समय की क्रान्ति की चिनगारी सहस्र-सहस्र लंपटों में फैल कर हमारे जीवन को चार किये दे रही है। परन्तु श्राज मी तो हम श्रपने शान्त चिन्तन में बुद्धि से खराद खराद कर सिद्धांतों के मणि ही बना रहे हैं। हमारे सिद्धान्तों की चरणपीठ बन कर ही जो यथार्थ श्रा सका है उसे भी हमारे हृदय के बन्द द्वार से टकरा टकरा कर ही लौटना पड़ रहा है। वास्तव में हमने जीवन को उसके सिक्रय संवेदन के साथ न स्वीकार करके एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से छ भर दिया है। इसीसे जैसे यथार्थ से साचात् करने में श्रसमर्थ छायावाद का मावपच में पलायन सम्भव है, उसी प्रकार यथार्थ की सिक्रयता स्वीकार करने में श्रसमर्थ प्रगतिवाद का चिन्तन में पलायन सहज है। श्रीर यदि विचार कर देखा जाय तो जीवन से केवल मावजगत में पलायन, क्योंकि एक हमारे कुछ चणों को गतिशील कर जाता है श्रीर दूसरा हमारा सम्पूर्ण सिक्रय जीवन माँग लेता है।

यदि इन सब उलकानों को पार कर इम पिछले और आज के काव्य की एक विस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकीया से परीद्धा करें तो हुमें दोनों में जीवन के निर्माया और प्रसाधन के सूक्ष्म तस्व मिल सकेंगे। जिस युग में किन के एक ग्रीर परिनित ग्रीर उत्तेजक स्थूल था ग्रीर दूसरी ग्रीर ग्रादर्श ग्रीर उपदेशप्रवण इतिवृत्त, उसी युग में उस्ते भावजगत ग्रीर सूक्ष्म सीन्दर्य-सत्ता की खोज की थी। ग्राज वह भावजगत के कोने कोने ग्रीर सूक्ष्म सीन्दर्यगत चेतना के ग्रायु ग्रयु हे परिचित हो चुका है, ग्रतः स्थूल क्यक्त उसकी दृष्टि को निराम देगा। यदि हम पहले मिली सीन्दर्य दृष्टि ग्रीर ग्राज की यथार्थ-सृष्टि का समन्वय कर सकें, पिछली सिक्रय भावना से बुद्धिवाद की ग्रुष्कता को स्मिन्वय कर सकें तो जीवन का सामझस्यपूर्ण चित्र दे सकेंगे। परन्तु जीवन के प्रत्येक चेत्र के समान किनता का भविष्य भी ग्रामी ग्रामिश्चत ही है। पिछले युग की किनता ग्रामी ऐश्वर्य-राशि में निश्चल है ग्रीर ग्राज को, प्रतिक्रियात्मक निरोध में गतिवता। समय का प्रवाह जब इस प्रतिक्रिया को स्तिष्व ग्रीर निरोध को कोमल बना देगा तब हम इनका उचित समन्वय कर सकेंगे ऐसा मेरा निश्चल है।

साधारणतः नवीन काञ्यघारा ने अभी छायावाद की बाह्य रूपरेखा नहीं छोड़ी, केवल राज्यावली, छन्द, ध्वनि आदि में एक निरन्तर सतर्क शियिखता लाकर उसे विशेषता मान लिया है। अपने प्रारम्भिक रूप में ही यह रचनाएँ पर्याप्त भिन्नता रखती हैं जिससे हम उनमें व्यक्त विभिन्न विचारघाराओं से सहज ही परिनित हो सकते हैं। इस काव्य को एक घार ऐसी चिन्तनप्रधान रचनाओं को जन्म दे रही है जिनमें एक और विविध बादिक निरूपणों के द्वारा कुछ प्रचलित सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता चलता है और दूसरी और पीड़ित मानवता के प्रति बौद्धिक सहानुमूति का व्यक्तीकरण। इन रचनाओं के मूल में वर्तमान व्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया अवस्थ है परन्तु वह मनुष्य की रागात्मक वृत्तिओं में उत्पन्न न होकर उसके ठंढे चिन्तन में जन्म और विकास पाती है, उसमें आवश्यक भावप्रवेग का नितान्त अभाव स्वामाविक ही है।

दुसरी भारा में पिछले वर्षों के राष्ट्रीय गीतों की परम्परा ही कुछ

श्रतिशयोक्ति श्रोर उलटफेर के साथ व्यक्त हो रही है। ऐसी रचनाश्रों में किन का श्रहंकार स्वानुभूत न होकर रूढ़ि मात्र बन गया है, इसीसे वह प्रलयंकर, महानाश की ज्वाला श्रादि रूपकों में व्यक्त इसिए उत्तेजना में फुलकड़ी के समान जलता बुक्तता रहता है। श्रमंख्य निजीव श्रावृत्तियों के कारण यह शब्दावली श्रपना प्रमाव खो चुकी है; किव जब तक सच्चाई के साथ इनमें श्रपने प्राण् नहीं फूँक देता तब तक यह किवता के चेत्र में विशेष महत्त्व नहीं पाता।

तीसरी काव्यधारा की रूपरेखा ब्रादर्शवाद की विरोध-भावना से.वनी है। उसमें एक ग्रोर यथार्थ की छाया में वातना के है नान चित्र हैं जो मूलतः हमारी सामाजिक विकृति से सम्बन्ध रखते हैं श्रौर दूसरी श्रोर जीवन के वे घृष्णित कुत्सित रूप जो इमारी समष्टिगत चेतना के ग्रमाव से उत्पन्न हैं । एक में भावना की परिण्ति का अभाव है और दूसरे में संवेदनीय अनुभूति का, श्रतः यह कृतियाँ हमारे सामने केवल एक विचित्र चित्रशाला प्रस्तुत करती हैं। यथार्थ का काञ्यगत चित्रण सहज होता है यह धारणा भ्रान्तिमूलक ही प्रमाणित होंगी। वास्तव में यथार्थ के चितेरे को अपनी अनुभूतियों के हल्के से हल्के और गहरे से गहरे रंगों के प्रयोग में बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसका चित्र आदर्श के समान न श्रस्पष्ट होकर श्रग्राह्य हो सकता है श्रीर न व्यक्तिगत भावना में बहुरंगी । वह प्रकृत न होने पर विकृत के अनेक रूपरूपान्तरों में से किसी एक में प्रतिष्ठित होगा ही । यथार्थ की कविता को जीवन के उस स्तर पर रहना पड़ता है जहाँ से वह हमें जीवन के भिन्नवर्णी चित्र ही नहीं देती, प्रत्युत उनमें व्यक्त जीवन के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक संवेदन भी देती है। घृियत कुत्सित के प्रति हमारी करुण संवेदना की प्रगति श्रीर क्र्र कठोर के विरुद्ध हमारी कोमलमावना की जाग्रति, यथार्थ का ही वरदान है। परन्तु अपनी विकृति में यथार्थवाद ने इसें क्या दिया है इसे जानने के लिए इम अपने नैतिकपतन के नान रूप पर श्राश्रित साहित्य को देख सकते हैं।

मिवष्य में प्रगतिवाद की जो दिशा होगी उसकी कल्पना अभी समी चीन नहीं हो सकती। इतना स्पष्ट है कि यह अमिकों की वाणी में बोली वाली किवता भध्यम वर्ग के कंठ से उत्पन्न हो रही है, अतः इसे समझने के लिए उसी वर्ग की पृष्ठभूमि चाहिए। इमारा जातीय इतिहास प्रमाणित कर देगा कि सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी यह वर्ग बदलती हुई परिस्थितियों से उच्चवर्ग की अपेद्धा अधिक प्रमावित होता है। संख्या में इलके और सुविधाओं में भारी उच्चवर्ग ने किसी भी सवर्ण में अपनी स्थित में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। मध्ययुग में विजेताओं से कुछ समय तक संघर्ण कर तथा, संख्या में कुछ घट कर जब उच्चवर्ग फिर पुरानी स्थित में आ गया तब मध्यम वर्ग की समस्यायें ज्यों की त्यों थीं। उनमें से कुछ ने राजदरवारों में शृंगार और विलास के राग गाये, कुछ ने जीवन को मिनत और ज्ञान की पूत धाराओं में निमिनजित कर डाला और कुछ फारबी पढ़ पढ़ कर मुंशी बनने लये।

उसके उपरान्त फिर इसी इतिहास की श्रावृत्ति हुई । जब उच्चवर्ग नये पाश्चात्य शासकों की वरद छाया में श्रपने पुराने फीके जीवन पर नई सम्यता का सुनहला पानी फेर रहा था तब मध्यम वर्ग में श्रधिकांश के जीवन में श्रंग्रेजी सीख कर केवल क्लर्क बनने की साधना वेगवती होती जा रही थी। इस साधना की सफलता ने उसे यन्त्रमात्र ही रहने दिया, पर तब भी उसकी यह धारणा न मिटी कि उसका श्रीर उसकी संतान का कल्याण केवल इसी दिशा में राज्ञत है।

इस बीच में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए नई प्रेरणा मिलने का कहीं अवकाश ही न था। पुरानी जीर्ग्यशीर्ग व्यवस्थाओं के - भीतर हमारा सामाजिक जीवन उत्तरोत्तर विकृत होने लगा। संस्कृति के नाम पर जो कुछ प्रचलित रूढ़ियाँ थों वे जीवन में ख्रीर कोई द्वार न पाकर धर्म ख्रीर साहित्य में फैलने लगीं। इस पंक में कमल भी खिले अवश्य, पुरन्तु इससे जल की पंकिलता में ख्रम्तर नहीं पड़ता।

ऐसे ही समय में भारतेन्दु-युग की कविता में बिखरे देशप्रेम को

हमारी राष्ट्रीय भावता में विकास पाने का अवसर मिला। साधारणतः जीवन की व्यष्टिगत चेतना के पश्चात् ही समिटिगत राष्ट्रीय चेतना का उदय होना चाहिए। परन्तु साधन और समय के अभाव में हम इस चेतना का आवाहन केवल असुविधाओं के भौतिक धरातल पर ही कर सके, इसीसे शताब्दियों से निर्जीविधाय जनसुमूह सिक्कय चेतना लेकर पूर्ण कर से अब तक न जाग सका।

मध्यवर्ग का इस जाियत में क्या स्थान है यह बताने की आवश्यकता नहीं परन्तु इसके उपरान्त भी उसकी हिथति अनिश्चित और जटिलतर होती गईं। हमारी राष्ट्रीय चेतना एक विशेष राजनैतिक ध्येय को लेकर जायत हुई थी, अतः जीवन की उन अन्य व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं मिला जो जीवन की व्यव्यात चेतना से सम्बन्ध रखती थीं।

यह स्वाभाविक ही था कि जीवन की बाह्य व्यवस्था में विकास न होने के कारण हमारी सब प्रवृत्तियाँ ग्रोर, मनोवृत्तियाँ ग्रन्तमुंखी होकर हमारे भावजगत को ग्रत्यधिक समृद्ध कर देतीं। छायावाद ग्रोर रहस्य-वाद के ग्रन्तगंत सूक्ष्मतम ग्रन्तभूतियों के कोमलतम मूर्त रूप, भावना के हल्के रंगों का वैचित्य, वेदना की गहरी रेखाग्रों की विविधता, करणा का ग्रतल गाम्भीर्थ्य ग्रीर सौन्दर्थ्य का ग्रसीम विस्तार हमारी उपयुक्त धारणा का समर्थन कर देते हैं। परन्तु इन सौन्दर्थ्य ग्रीर भावना के पुजारियों को भी उसी निष्क्रिय संस्कृति ग्रीर निष्प्राण सामाजिकता में से ही ग्रपना पथ खोजना पड़ा है। वे मध्य युग के सन्त नहीं हैं जो स्वान्तः सुख्य दुलसी रघुनाथ-गाथा' कई कर बाह्य जीवन-जनित निराशा से बच जाते।

इनके साथ उस नवीन पीढ़ी का उल्लेख भी उचित होगा जो रूढ़ि-ग्रस्त मध्यवर्ग में पली ग्रौर जीवन का ग्रधिकांश जीवन को सुलाने में जिता कर संसार यात्रा के लिए केवल स्वप्न ग्रौह भावुकता का सम्बल लिए हुए विद्यालयों से बाहर ग्राई। जीवन की व्यवैत्था में ग्रपनी °स्वम सुष्टि का कोई स्थान न पाकर उसकी मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वह अनेकरूपी है। इनमें से कुछ के अनमिल स्वर हमें छायावाद की रागिनी में छुन पड़ते हैं और कुछ के प्रगतिवाद के शंख में। साम्यवाद, समाजवाद, आदि विचारधाराओं से भी यह प्रवाह में पड़े हुए पत्थर हो रहे हैं।

इस प्रकार के सामूहिक ग्रसन्तोष श्रौर निराशा की पृष्ठभूमि पर जो प्रतिक्रियात्मक कान्य-रचना हो रही है वह बौद्धिक निरूपणों से बोक्तिल है। जिन न्यवस्थाओं में जीवन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसकी कला-कसौटियों श्रौर कान्य के उपादाँनों पर उसे खोक्क है। वास्तव में इस प्रगति के मीतर मध्यवर्ग की क्रान्ति ही गतिशील है। कवियों ने कुछ, साम्यवाद के प्रतीकों के रूप में, कुछ, ग्रामों की ग्रोर लौटने की देशन्यापी पुकार से प्रमावित होकर ग्रौर कुछ, ग्रामों की ग्रोर लौटने की देशन्यापी पुकार से प्रमावित होकर ग्रौर कुछ, ग्रामों को कान्य का विषय बनाया है उसके जीवन में वे धुलमिल नहीं सके, इसीसे कहीं वह बुद्धि की दौड़ के लिए मैदान बन जाता है, कहीं मावनाग्रों को टाँगने के लिए खूँटी का काम देता है ग्रौर कहीं निर्जीव वित्रों के लिए चेतना-हीन ग्राधार बनकर ही सफलता पाता है। ग्रवश्य ही करणा को भी रला देने वाले इस जीवन के कुछ सजीव चित्रण हुए हैं परन्तु वे नियम के ग्रपवाद जैसे हैं।

इतिहास के क्रम में हमारी विचार-शृंखला की कड़ी बन कर तो यह प्रगतिवाद सदा ही रह सकता है पर काव्य में ग्रापनी प्रतिष्ठा के लिए उसे कला की रूपरेखा में बँधना ही पड़ेगा। छायावाद युग की सूक्ष्म श्रानु-भूतियों की श्रामिव्यञ्जना-शैली चाहे उसके लिए उपयुक्त न हो, परन्तु कला के उस सहज, सरल श्रीर स्वामाविक सौन्दर्य्य के प्रति उसकी सतक विरक्ति उचित नहीं जो जीवन के घृणित, कुत्सित रूप के प्रति भी हमारी ममता को जगा सकता है।

ं इसके अतिरिक्त विचारों के प्रसार और प्रचार के अनेक वैज्ञानिक

साधनों से युक्त युग में, गद्म का उत्तरोत्तर परिकृत होता चलनेवाला रूप रहते हुए, हमें अपने केवल बौद्धिक निरूपणों और वादविशेषः सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कविता की सहायता की ग्रावश्यकता नहीं रही । चार्यक्य की नीति वीस्पा पर गाई जा सकती है. परन्त इस प्रकार वह न नीति की कोटि में त्रा सकती है श्रीर न गीत की सीमा में, इसे जानकर ही इस बुद्धिवादी युग को इम कुछ दे , सकेंगे।

इस युग के कवि के सामने जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन पर मैं रंग फेरना नहीं चाइती । त्र्याज संगठित जाति वीरगायाकालीन युद्ध के लिए नहीं सजित हो रही है जो कवि चरणों के समान कड़र्खों से उसे उत्तेजित मात्र करके सफल हो सके, वह ऐश्वर्यराशि पर बैठी वराजय अुलाने के साधन नहीं ढुँढ रही है जो किव विलास की मिद्रा ढाल ढाल कर अपने त्र्यापको भूल सके श्रौर वह कठोर संघर्ष से ज्ञामकएठ भी नहीं है जो कि ब्राज्यात्म की सुधा से उसकी प्यास बुक्ता सके।

वास्तव में वह तो जीवन श्रीर चेतना के ऐसे विषम खरडों में फूट कर बिखर गई है जो सामञ्जस्य को जन्म देने में ग्रासमर्थ परस्पर विरोधी उपकरणों से वने जान पड़ते हैं । इसका कारण कुछ तो इसारा व्यक्तिप्रधानः युग है और कुछ वह प्रवृत्ति जो हमें जीवन से कुछ न सीख करश्रध्ययन से सब कुछ सीखने को बाध्य करती है। इस सूंसार भर की विचारधाराश्रों में जीवन के मापद्रांड खोजते खोजते जीवन ही खो चुके हैं, ग्रतः ग्राज हम उन निर्जीव मापदगड़ों की सम्पिट मात्र हैं।

किव के एक स्रोर स्रगिष्ति वर्ग उपवर्गों में खिषडत मुद्धी भर मनुष्यों की ज्ञान-राशि है त्रौर दूसरी त्रोर रूढ़ियों में त्राचल, त्रसंख्य निर्जीव पियडों में त्रिखरे मानव का अज्ञान-पुड़ा। एक अपने विशेष सिद्धान्तों के प्रचार के लिए कवि का कराठ खरीदने को प्रस्तुत है श्रौर दूसरा उसकी वाणी से उतना ग्रर्थ निकाल लेना भी नहीं जानता जितना वह ग्रपने श्राँगन में बोलनेवाले काक के शब्द का निकाल लेता है। एक श्रोदे

राजनैतिक उसे निष्क्रिय समस्ता है, दूसरी श्रोर समाज-सुधारक उसे श्रक्त कहता है। इसके श्रतिरिक्त उसका व्यक्तिगत जीवन भी है जिसके आ सुनहते स्वप्नों श्रीर रंगीन कल्पनाश्रों पर, व्यापक विषमता से निराशा क्र कालिमा फैलती जाती हैं।

इस युग का किव हृदयवादी हो या बुद्धिवादी, स्वप्नद्रष्टा हो या यथार का चित्रकार, श्रध्यात्म से वँघा हो या भौतिकता का श्रनुगत, उसके निकः यही एक मार्ग शेष है कि वह ग्रध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला -से बाहर श्रीकर, जड़ सिद्धान्तों का पायेय छोड़कर श्रपनी सम्पूर्ण संवेदन शक्ति के साथ जीवन में युल मिल जावे। उसकी केवल व्यक्तिगत सुविधा त्रासुविधा त्राज गौँए हैं, उसकी केवल व्यक्तिगत हार-जीत श्राज मूल्य नहीं रखती, क्योंकि उसके सारे व्यष्टिगत सत्य की श्राब समष्टिगत परीचा है । ऐसी क्रान्ति के ग्रवसर पर सच्चे कलाकार पर-'पीर बनचीं मिश्ती खर' की कहानत चरितार्थ हो जाती है-उसे स्वप्न द्रष्टा भी होना है, जीवन के च्त्वाम निम्न स्तर तक मानसिक खाद्य भी पहुँचाना है, तृषित मानवता को संवेदभा का जल भी देना है श्रीर सब के ब्रज्ञान का भार भी सहना है। उसीके हृदय के तार इतने खिंचे सचे होते है कि इल्की सी साँस से भी मांकृत हो सकें, उसीके जीवन में इतनी विशालता सम्भव है कि उसमें सबके वर्गमेद एक होकर समा सकें ग्रीर उसीकी भावना का ग्राञ्चल इतना ग्राञ्छोर बन सकता है कि सबके ब्राँस् ब्रौर हँसी संचित कर सकें। सारांश यह कि ब्राज के कि को ग्रपने लिए ग्रनागरिक हाकर भी धंसार के लिए ग्रही, ग्रपने प्रति बीतराग होकर भी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिए मंन्यासी होकर भी सबके लिए कर्मियोगी होना होगा, क्योंकि आज उसे अपने आपकी खोकर पाना है।

युगयुगान्तर से कवि जीवन के जिस कलात्मक रूप की मावना करता त्रा रहा है त्राज उसे यदि मानवता के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाना है तो उसका कार्य्य उस युग से सहस्र गुण कठिन है जब वह इस भावना को कुछ मावप्रवर्ण मानवों को सहज ही सौंप सकता था। वह सौन्दर्य ग्रौर मावना को विराट विविधता से भरे कलाभूवन को जला कर ग्रपने पथ को सहज ग्रौर कार्य को सरल कर सकता है, क्योंकि तब उसे जीवन को निम्न स्तर पर केवल ग्रहण कर लेना होगा, उसे नई दिशा में ले जाना नहीं; परन्तु यह उसके ग्रन्थाय का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर जब संज्ञाहीन मानवता ग्रपनी सिक्रय चेतना लेकर जागेगी तब वह इस प्रासाद के मीतर काँकना ही चाहेगी जिसके द्वार उसके लिए इतने दीर्घकाल से रुद्ध रहे हैं। वस मनुष्य जिसने ग्रुगों के समुद्र के समुद्र वह जाने पर मी एक कलात्मक पत्थर का खरड नहीं वह ज्ञाने दिया, ग्रसीम श्रूच्य में ग्रानन्त स्वरों की लहरों पर लहरें मिट जाने पर मी एक कलात्मक पंकित नहीं खोई, ऐसा खँडहर पाकर इमारे प्रति कृतज्ञ होकर कुछ ग्रौर माँगेगा या नहीं इसका प्रमाण ग्रन्य जायत देश दे सकेंगे।

मनुष्य में कल्याणी कला का छोटा से छोटा श्रंकुर उगाने के लिए भी श्राज के किंव को सम्पूर्ण जीवन की खाद प्रसन्तता से देनी होगी इसमें मुक्ते संदेह नहीं है।

श्रीर श्रपने सम्बन्ध में क्या कहूँ !

एक व्यापक विकृति के समय, निजींव संस्कारों के बोक्त से जड़ीभूतः वर्ग में मुक्ते जन्म मिला है। परन्तु एक स्त्रोर साधनापूत, स्नास्तिक स्त्रीर भावुक माता और दूसरी स्रोर स्व प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर, कर्मनिष्ठ और दार्शनिक पिता ने अपने स्रपने संस्कार देकर मेरे जीवन को जैसा विकास दिया उसमें भावुकता बुद्धि के कठौर घरातल पर, साधना एक व्यापक दार्शनिकता पर स्त्रौर स्नास्तिकता एक सिक्तय पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में न बँधनेवाली चेतना पर ही स्थित हो सकती थी। जीवन की ऐसी ही पार्श्वभूमि पर, माँ से पूजा-स्नारती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी स्नादि के तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत पर सुग्ध होकर मैंने ब्रजमाणा में पद-रचना स्नारम्भ की थी। मेरे

प्रथम हिन्दी-गुरु भी ब्रजभाषा के ही समर्थक निकले, ग्रातः उलटी-सीर्थ पद-रचना छोड़कर मैंने समस्या-पूर्तियों में मन लगाया। बचपन में की पहले पहले ख़ड़ीबोली की कविता से मेरा परिचय पत्रिकान्त्रां द्वारा हुन्ना तत्र उसमें बोर्जने की माषा में ही लिखने की सुविधा देखकर मेरा अबोध मन उसी थ्रोर उत्तरोत्तर श्राकृष्ट होने लगा। गुरु उसे कविता ही न मानते े थे ग्रतः छिपा छिपा कर मैंने रोला ग्रौर इरिगीतिका में भी लिखने क प्रयत्न त्रारम्म किया। माँ से मुनी एक करुए कथा का प्रायः सौ छन्दो में वर्णन कर मैंने मानो खरडकाच्य लिखने की इच्छा भी पूर्ण कर ली। बचपन की वह विचित्र कृति कदाचित् खो गई है। उसके उपरान्त ही बाब जीवन के दुःखों की श्रोर मेरा विशेष ध्यान जाने लगा था । पड़ोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने 'अवलां', 'विधवा' आदि शीर्षकों से उस जीवन के जो शब्द चित्र दिये थे वे उस समय की पत्रिकाओं में भी स्थान पा सके। पर ज़ब मैं अपनी विचित्र कृतियों। तथा त्लिका और रंगों को छोड़ कर विधिवत् अध्ययन के लिए बाहर आई तब सामाजिक जारति के साथ राष्ट्रीय जारति की किरयों फैलने लगी थीं, अतः उनसे प्रभावित होकर मैंने भी 'शृ'गारमयी अनुरागमयी भारत जननी भारत माता', 'तेरी उतारूँ ब्रारती माँ भारती' ब्रादि जिन रचनाब्री की सृष्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं । उनकी समाप्ति के साथ ही मेरा कविता का शैशव भी समाप्त हो गया।

इस समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की श्रोर उन्मुख हुई जिसमें व्यक्तित दुःखं समिष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा श्रोर प्रत्यच्च का स्यूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का श्रामास देने लगा। कहना नहीं होगा कि इस दिशा में मेरे मन को वही विश्राम मिला जी पिंच शावक को कई बार गिर उठ कर श्रपने पंखों को सँमाल खेने पर मिलता होगा। नीहार का श्रामिकांश मेरे मैट्रिक होने से पहले लिखा गर्या है, श्रतः उतनी कम विद्याबुद्धि से पाश्चात्य साहित्य के श्राध्ययन

की कोई सुविधा न सिल सकता ही स्वाभाविक था। बँगला न जानने के कारण उसकी नवीन काल्यधारा से निकट परिचय प्राप्त करने के साधनों का स्त्रमाव रहा। ऐसी दशा में मेरी काल्यजिशासा कुछ तो प्राचीन साहित्य स्त्रीर दर्शन में सीमित रही स्त्रीर कुछ सन्तयुग के रहस्यात्मक स्नात्मा से लेकर छायावाद के कोमल कुलेवर तक फैल गई। करुणाबहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी मुक्ते बहुत प्रिय रहा है। उस समय मिले इए संस्कारों स्रोर प्रेरणा का मैंने कमी विश्लेषण नहीं किया है इसलिए उनके सम्बन्ध में क्या बताऊँ। इतना निश्चित्रक्य से कह सकती हूँ कि मेरे जीवन ने वही प्रहण किया जो उसके स्नुनुक्ल था स्त्रीर स्त्रागे चलकर स्नुध्ययन स्त्रीर शान को परिधि के विस्तार में भी उसे खोया नहीं वरन उसमें नवीनता ही पाई।

मेरे सम्पूर्ण मानसिक विकास में उस बुद्धप्रस्त विन्तन का भी विशेष महत्व है जो जीवन की बाह्य व्यवस्थाओं के अध्ययन में गति पाता रहा है। अनेक सामाजिक रूढ़ियों में दबे हुए, निजीव संस्कारों का मार ढोते हुए और विविध विषमताओं में शाँस लेने का भी अवकाश न पाते हुए जीवन के ज्ञान ने मेरे भावजगत की वेदना को गहराई और जीवन को किया दी है। उसके बौद्धिक निरूपण के लिए मैंने गद्य को स्वीकार किया

था परन्तु उसका ग्रिधिकांश ग्रमी ग्रिपकाशित ही है।

ऐसी निष्किय विकृति के साथ जब इतृना बढ़ा हुआ अज्ञान होता है तब शान्त बौद्धिक निरूपणी का स्थान किया को न देना वैसा ही है जैसा जलते हुए घर में बैठकर लप्टों को बुमान की आज्ञा देना, इस अनुभूति के कारण मैंने व्यक्तिगत सुविधारों न खोज कर जीवन के आर्चकन्दन से भरे कोलाहल के बीच में खड़ा रहना ही स्वीकार किया है। निरन्तर एक स्पन्दित मृत्यु की छाया में चलते हुए मेरे अस्वस्थ शुरीर और व्यस्त जीवन को जब कुछ च्या मिल जाते हैं तब वह एक अमर चेतना और व्यापक करणा से तादात्म्य करके अपने आगे बढ़ने की शक्ति मात करता है इसीसे मेरी सम्पूर्ण कविता का रचनाकाल कुछ घंटों ही में सीमित किया जा सकता

है। प्रायः ऐसी कविताएँ कम हैं जिनके लिखते समय मैंने रात में चौकीदार की सजग वाणी या किसी अकेले जाते हुए पथिक के गीत की कोई कड़ी नहीं सुनी।

इस बुद्धिवाद के युग में मी मुक्ते जिस ग्रध्यात्म की ग्रावश्यकता है वह किसी रूदि, धर्मा या सम्प्रदायगत न होकर उस स्क्ष्मसत्ता की परिभाषा है व्यष्टि की सप्रायाता में समष्टिगत एकप्रायाता का ग्रामाल देती है इस प्रकार वह मेरे सम्पूर्ण जीवन का ऐसा, सिक्रेय पूरक है जो जीवन के सब रूपों के प्रति मेरी ममता समान रूप से जगा सकता है । जीवन के प्रति मेरे इष्टिकोया में निराशा का कुहरा है या व्यथा की ग्राद्रिता यह दूसरें ही बता सकेंगे, परन्तु हृदय में तो में ग्राज निराशा का कोई स्पर्श नहीं पार्ती, केवल एक गम्मीर करुया की छाया ही देखती हूँ।

साहत्य मेरे सम्पूर्ण जीवन की साधना नहीं है यह स्वीकार करने में
मुक्ते लज्जा नहीं। त्राज हमारे जीवन का धरातल इतना विषम है कि एक
पर्वत के शिखर पर बोलता है और दूधरा कूप की त्रातल गहराई में मुनता
है। इस मानव-सम्मान्ट में जिसमें सात प्रति शत साच्चर और एक प्रतिशत से भी
कम काव्य के मर्मज्ञ हैं हमारा बौद्धिक निरूपण कुश्चितत और कलागत
स्विट पंखहीन है। शेष के पास हम अपनी प्रसाधित कलात्मकता, और
बौद्धिक ऐश्वर्य छोड़ कर व्यक्तिमात्र होकर ही पहुँच सकते हैं। बाहर के
वैषम्य और संघर्ष से थिकत मेरे जीवन को जिन च्यों में विश्राम मिलता
है उन्हीं को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर मैं समय समय पर उनके पास
पहुँचाती ही रही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है। शेष जीवन को
जहाँ देने की आवश्यकता है वहाँ उसे देने में मेरा मन कभी कुिंग्छत नहीं
होगा। मेरी किवता यथार्थ की चित्रकत्रों न होकर स्थूलगत सुक्स की
भावक है अतः उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा सुना जा

प्रस्तुत संग्रह में किसी विशेष दृष्टिकोया से चुनाव न करके मैंने

उन्हीं रंचनाश्रों में से कुछ रख दी हैं जो मुक्ते श्रव्छी लगीं। मेरे द्रष्टि-को स्व से उनका सामज्जस्य हो सकेगा या नहीं इस सम्बन्ध में मेंस कुछ कैंद्रना श्रावश्यक नहीं।

भौतिकता के कठोर घरातल पर, तर्क से निष्करुष् ग्रेशैर हिंसा से जर्जरित जीवन में व्यक्त युग को देखकर स्वयं कभी कभी मेर्गु व्यथित मन भी अपनी करुष भावना से पूळाना चाहता है, 'श्रिशुमय कोमल कहाँ तू आ गई परदेशिनी री'।

—गरन्तु मेरे हृद्य के कोने कोने में सजग विश्वास जानता है कि जिस विद्युत् के भार से कठोर पृथ्वी फट जाती है उसीको बादल की सजलता अपने प्राणों का आलोक बनाये घूमती है श्रिष्ठा को मुक्ताने के लिए हमें, उसके विरोधी उपादानों में ही शक्तिशाली जल की आवश्यकता होगी, अंगारों के पर्वत और लपटों के रेले की नहीं।

जीवन के इतिहास में पशुता से पशुता की, कठोरता से कठोरता की श्रीर बुद्धि से बुद्धि की कभी पराजय नहीं हुई, इस चिर परीवित सिद्धान्त की जैसी नई कसौटी इम चाहते थे वैसी ही लेकर इमारा व्यंस-युग श्राया है। इसके ध्वंसावशेष में निर्माण का कार्य मनुष्यता, करुणा श्रीर भावनामूलक विश्वास ही से हो सकेगा यह मैं नहीं भूलना चाहती।

प्रयाग }

महादेवी

## आधानिक कवि

निशा की, घो देता राकेश चाँदनी में जबग्रल कें खोल, कली से कहता था मधुमास 'बता दो मधुमदिरा का मोज़';

माउक जाता था पागल वात धूलि में तुहिन-कर्गों के हार, सिखाने जीवन का सङ्गीत तभी तुम श्राप्ते थे इस पार!

बिद्धाती थी सपनों के जाल तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वह अधरों की मुसकान मुक्ते मधुमय पीड़ा में बोर,

भूलती थी मैं सीखे राग बिछ्जलते ये कर बारम्बार, तुम्हें तब ब्राता था करुणेश! उन्हों मेरी भूलों पर प्यार!

गए तब से कितने युग बीत हुए कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर मैंने पाया सीखन तम्हारा सा मनमोहन गान !

नहीं श्रव गाया जाता देव ! थकी श्रॅगुली, हैं ढीले तार, विश्ववीया में श्रपनी श्राज मिला लो यह श्रस्कुट कक्कार ! रजतकरों की मृदुल त्लिका से ले तुहिनविन्दु सुकुमार, कलियों पर जब ग्राँक रहा था करुगा कथा ग्रपनी संसार;

> तरल हृदय की उर्च्छ्वासें जब भोले मेघ लुटा जाते, ग्रन्थकार दिन की चोटों पर ग्रज्जन, बरसाने ग्राते!

मधु की बूँदों में छलके जब तारकलांकों के ग्राचि फूल, विधुर हृद्य के मृदु कम्पन सा सिहर उठा वह नीरव कुल;

> नृक प्रण्य से, मधुर व्यथा से, स्वप्नलोक के से ब्राह्वान, वे ब्राये चुग्चाप सुनाने तव मधुमय मुरंली की तान!

चल चितवन के दूत सुना उनके, पल में रहस्य की वात, मेरे निर्निमेष एलकों में मचा गए क्या क्या उत्पात !

जीवन है उन्माद तभी से निधियाँ प्राणों के छाले, माँग रहा है विपुल वेदना- के मन प्याले पर प्याले !

पीड़ा का साम्राज्य सब गया उस दिन दूर च्चितिज के पार, मिटना था निर्वाण जहाँ नीरव रोदन था पहरेदार!

0

कैसे कहती हो सपना है त्रालि ! उस मूक मिलन की बात ! मरे हुए श्रव तक फूलों में मेरे श्राँस् उनके हास ! ॰ ₹ ===

निश्वासों का नीड़ निशा का बन जाता जब शयनागार, लुट जाते ग्रामिराम छिन्न मुक्ताविलयों के बन्दनवार,

त्व वुक्तते तारों के नीरव नयनों का यह हाहाकार, भारत से लिख लिख जाता हैं 'कितना ग्रहियर है संसार !'

इँस देतां जब प्रात, सुनहरे ग्राञ्जल में बिखरा रोली, लहरों की बिछ्जलन पर जब मचली पड़ती किरयों भोली,

तव कितयाँ चुपचुाप उठाकर पल्लव के घूँघट सुकुमार, खुलकी पलकों से कहती हैं 'कितना मादक है संसार !'

देकर सौरम दान पवन सें कहते जब मुस्माये फूल, 'जिसके पथ में बिछे वही क्यों भरताइन ग्राँखों में बूल'?

'श्रव इनमें क्या सार्' मधुर जब गाती भौरों की गुड़ार, मर्मर का रोदन कहता है 'किर्तना निष्ठुर है संसार!'

स्वर्षं वर्षं से दिन लिख जाता जब अपने जीवन की हार, गोधूली नम के आँगन में देती अगिशत दीपक बार, हॅंसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पारावार, 'बीते युग, पर बना हुन्ना है स्रव तक मतवाला संसार !'

ेस्वप्नलोक के फूलों से कर ग्रपने जीवन का निर्माण, 'ग्रमर हमारा राज्य' सोचते हैं जन्न मेरे पागल प्राण,

स्राकर तब स्रज्ञात देशों सेजाने किसकी मृदु क्तज्ञार, गा जाती है कहण स्करों में 'कितना पागल है संसार!' रजनी श्रोढ़े जाती थीं मिलमिल तारों की जाली, उसके बिखरें वैमव पर जब रोती थी उजियाली;

> शशि को छूने मचली सी लहरों का कर कर चुम्बन, वेसुध तम की छाया का तटनी करती आलिङ्गन!

त्रपनी जब करुण कहानी कह जाता है मलयानिल, श्राँस से भर जाता तब— स्ला ग्रवनी का श्रञ्जल;

> पल्लव के डाल हिंडोले सौरम सोता कलियों में, छिप छिप किरणें ग्राती जब मधु से सीची गलियों में !

श्राँखों में रात बिता जब विधु ने पीला मुख फेरा, श्राया फिर चित्र बनाने प्राची में प्रात 'चितेरा;

> कन कन में जब छाई थी वह नवयौवन की लाली, मैं निर्धन तब आई ले सपनों से भर कर डाली ! अंट

जिन चरणों की नख्डयोती—
ने हीरकजाल लजाये,
उन पर मैंने धुँघले से
ग्राँस दो चार चढ़ाये!

इन ललचाई पलकों पर पहरा जब शा बीड़ा का, साम्राज्य सुमे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का !!

उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते! ऋगाँखों के कोष हुए हैं मोती बरसा कर रीते!

> श्रिपने इस स्नेपन की में हूँ रानी मनवाली, प्रायों का दीप जला कर करती रहती दीवाली!

मेरी श्राहें सोती हैं इन श्रोठों की श्रोटों में, मेरा सर्वस्व छिपा है इन दीवानी चोटों में!!

चिन्ता क्या है, हे निर्मम ! बुक्त जाये दीपक मेरा, हो जायेगा तेरा ही ज़ीड़ा का राज्य ऋँषेरा !

साव

मिल जाता काले ग्रज्जन में सन्ध्या की ग्राँखों का राग, जब तारे फैला फैला कर सूने में गिनता श्राकाश,

> उसकी खोई सी चाहों में घुट कर मूक़ हुई आहों में !

भूम भूम कर मतवाली सी पिये वेदनाग्रों का प्याला, प्रायों में कें घी निश्वासें त्राती ले मेघों की माला;

> उसके रह रह कर रोने में मिल कर विद्युत् के खोने में!

धोरे से सूने ग्राँगन में फैला जब जाती हैं सतें, भर भर के ठंढी नाँसों में मोती से ग्राँस, की पाँतें;

> उनकी सिहराई कम्पन में किरणों के प्यासे चुम्बन में !

जाने किस बीते जीवन का संदेशा दे मन्द समीरण, इ देता अपने पंखों से मुर्काये फूलों के लोचन;

> उनके भीके मुस्काने में फिर त्र्रालसाकर गिर जाने में।

श्रांंखों की नीख भिज्ञा में श्रांस् के मिटते दाज़ों में, श्रोठों की हँसती पीड़ा में श्राहों के विखरे त्यागों में,

> कन कन में निखरा है निर्मम ! मेरे मानस का स्नापन !

में अनन्त पथ में लिखिती जो सस्मित सपनों की बातें, इनको कभी न घो पायेंगी ग्रपने ग्राँस् से रातें!

उड़ उड़ कर जो घूलि करेगी

मेघों का नम में ग्रमिषेक,

श्रमिट रहेगी उसके ग्रज्जल—

में मेरी पीड़ा की रेख!

तारों में प्रतिबिम्बत हो मुस्कार्येगी श्रानन्त श्राँखें, होकर सीमाहीन शून्य में मॅडरायेंगी श्रामिलार्षे !

वीया होगी मूक बजाने— वाला होगा श्रम्तर्धान, विस्मृति के चरणों पर श्राकर लोटेंगे सौ सौ निर्वाण!

जन श्रंसीम से हो जायेगा
े मेरी लघु सीमा का मेल,
देखोगे तुम देव ! श्रमरता
खेलेगी मिटने का खेल !

द्धाया की श्रांखिमिचीनी मेचों का मतवालापन, रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले श्रम के कन;

> फूनों की मीठी चितवन नम की वे दोपाविलयाँ, पीले मुख पर सन्ध्या के वे किरणों को फुल मिड़ियाँ!

निधु की चाँदी की थाली मादक मकरन्द भरी मी जिसमें उजियारी रातें लुट्ठी धुलतीं मिसरी सी;

> भिज्ञ से फिर जाग्रोगे जब लेकर यह श्रपना धन करुणामय तब समकोगे इन प्राणों का मँड्गापन!

क्यों ग्राज दिये देते हो ग्रपना मरकत सिंहासन १ यह है मेरे मह मानस का चमकोला सिकताकन !

> ग्रालोक यहाँ लुटता है बुक्त जाते हैं तारागण, ग्राविराम जला करता है पर मेरा दीपक सा मन!

जिसकी विशाल छाया में जग बालक सा सोता है, मेरी श्राँखी में वह दुख श्राँस बन कर खोता है !

o

जग हुँस कर कह देता है मेरी ब्राँखें, है निर्धन, इनके वरसाये मोती क्या वह ब्राब तक पाया गिन?

मेरी लघुता पर त्राती जिस दिव्य लोक को त्रोड़ा, उसके प्रायों से पूछो वे पाल सकेंगे पीड़ा १

> उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिज्ञक जीवन ? उनमें अनन्त करुणा है इसमें असीम "स्नापन!

घोर तम छाया चारो स्त्रोर घटाये घिर स्त्राई घन घोर; वेग मास्त का है प्रतिकृत हिले जाते है पर्वतमूल; गरजता सागर बारम्बार,

6

कौन पहुँचा देगा उस पार !

तरङ्गें उठीं पर्वताकार भयङ्कर, करतीं हाहाकार, ग्रारे उनके फेनिल उच्छवास तरी का करते हैं उपहास; हाथ से गई छूट पतवार, कौन पहुँचा देगा उस पार १

प्राप्त करने नौका, स्वछन्द
• धूमते फिरते जलचावन्द;
देखकर काला सिन्धु अनन्त
हो गया हा साहस का अन्त !
तरक्के दें उत्ताल अपार,
कौन पहुँचा देगा उस पार श

बुक्त गया वह नंज्ञत्र-प्रकाश चमकर्ता जिसमें गेरी आशा; रैन बोली सज कृष्ण दुकूल विसर्जन करो मनोरथ फूल; न लाये कोई कर्णाधार;

कौन पहुँचा देगा उस पार 🚦

बारह

सुना था मैंने इसके पार बसा है सोने का संसार, जहाँ के हँसते विहग ललाम मृत्यु-छाया का सुन कर नाम ! धरा का है ग्रनन्त शृङ्गार, कौन पहुँचा देगा उस पार १ जहाँ के निर्मार नीख गान सुना करते श्रमरत्व प्रदान; सुनाता नभ ग्रनन्त सङ्घार वजा देता उर के असन तार; भरा जिसमें ग्रासीम सा प्यार, कौन पहुँचा देगा इस पार १ पुष्प में है श्रनन्त मुस्कान त्याग का है मारुत में गान; सभी में है स्वर्गीय विकास वही कोमल कुमनीय प्रकाश; दूर कितना है वह संसार ! कौन पहुँचा देगा उस पार ? सुनाई किसने पल में ग्रान कान में मधुमय मोहक तान ? 'तरी को ले जाग्रो मॅमधार डूब कर हो जाश्रोगे पार:

'तरी को ले जाय्रो मॅम्स्यार डूब कर हो जाय्रोगे पार; विसर्जन ही है कर्याधार; वही पहुँचा देगा उस पार !' ==3

थकी पलकें सपनों पर डाल ब्यथा में सोता हो स्राकाश, छलकता जाता हो चुपचाप बादलों के उर से श्रैंचशाद;

वेदना की वीगा पर देव शून्य गाता हो नीरव राग, मिलाकर बिश्वाज़ी के तार गूँयती हो जब तारे रात;

> उन्हीं तारक फूलों में देव गूँथना मेरे पागल प्राय्— हठीले मेरे छोटे प्राया!

किसी जीवन की मीठी याद लुटाता हो मतवाला प्रात, कली ऋलसाई ऋाँखें खोल सुनाती हो सपने की बात;

खोजते हों खोया उत्माद मन्द गलयानिल के उच्छ्वास, माँगती हो श्राँस के विन्दु मूक फूलों की सोती प्यास;

> पिला देना घीरे से देव उसे मेरे श्राँस् सुकुमार— सजीले से श्राँस् के हार!

मंचलते उद्गारों से खेल उलमते ही किरणों के जाल, किसी की छूकर ठंढी साँस ु सिहर जाती हों लहरें बान;

चिकत सा सूने में संस्रार ° गिन रहा हो प्राखों के दाना, सुनहत्ती प्याली में दिनमान किसी का पीता हो श्रनुगगः;

> ढाल देना उसमें अनजीन देव मेरा निर संचित राग— अरे यह मेरा मादक राग !

मत्त हो स्विप्निल हाला ढाल महानिद्रा में पारावार, उसी की धड़कन में त्फान मिलाता हो ग्रपनी मङ्कार;

> ककोरों से मोहक मंदेश कह रहा हो छाया का मौन, सुत ऋाहों का टीन विधाद पूछता हो ऋाता है कौन १

> > वहा देना श्राकर चुपचाप तभी यह मेरा जीवन फूल-सुमग मेरा मुरक्ताथा फूल!

90=

प्याद्ध जंद्ध जो मुखरित कर जाती थी मेरा नीरव ग्रावाहन, ध्यं सामीप्प मैंने दुर्बल प्राणों की वह ग्राज सुला दी कम्पन! - निपकाता थी। थिरकन ग्रपनी पुतली की भारी पलकों में बाँधी, निस्पन्द पड़ी हैं श्राँखें ग्राँघी ! **ईरसानेवाली** जिसके निष्फल जीवन ने जल जल कर देखी गहें, निर्वाण हुश्रा वह दीप लुटाकर चाहें! मागा के प्राप्त निर्वोष घटाश्रों में छिप् निर्मास्त्रास्त्र तङ्पर। चुनता की सोती, मञ्मा के उन्मादों में घुलती जाती वेहोशी ! करुणामय को भाता है न्त्रिशा स्मा शक्ति तम के परदों में ग्राना, नम की दीपावलियो!

तुम पलं भर को बुक्त जाना !

क्रिक्रण वित्र है।

एकोर्ड वह स्वर्ग का था नीरव उच्छ्वास इनाम की स्थिति देवेवीणा का दूरा तार, का नगन है। मृत्यु का च्यामंगुर उपहार

रत्न वह प्राणीं का शृङ्गार;

नई ग्राशात्रों का उपवन मधुर वह था मेरा जीवन !

चीरनिधि की थी सुप्त तरङ्ग सरलता का न्यारा निर्मार,

हमारा वह सोज़े का स्वप्न प्रेम की चमशीली त्र्याकर, ग्रुम्न जो था निर्मेष गगन सुमग मेरा सङ्की जीवन !

श्रलित्ति श्रा किसने चुपचाप सुना श्रपनी सम्मोहन तान, दिखाकर माया का साम्राज्य बना डाला इसको श्रज्ञान १

> मोह-मदिरा का ग्रास्वादन कियाक्यों है भोले जीवन!

निर्देशी दुम्हें ठुकरा जाता नैराश्य

-हँसा जाती है तुमको ग्रमश,

नचाता मायावी संसार

लुभा जाता सपनों का हास; मानते विष को सञ्जीवन

मुग्ध मेरे भूते जीवन !।

सत्रह

**अव्या**का जैन न रहता भौरों का श्राह्णान नहीं रहता फूलों का राज्य, कोकिला होती श्रम्तर्धान चला जाता प्यारा ऋतुराज;

श्रिसम्भव है चिर सम्मेलन न भूलो च्यामंगुर जीवन!

विकसते मुरमाने को फूल उदय होता छिपने को चन्द, शून्य होने को भैरते मेव

दीय जलता होने को मन्द;

यहाँ किसका ग्रानन्त यौवन १ ग्रारे ग्रास्थिर छोटे जीवन !

छुलकती 'आर्त' है दिन रैन लवालव तेरी प्याली मीत,

> क्योति होती जाती है चीया मीन होता जाता सङ्गीत:

> > करो नयनों का उन्भीलन चिंग्यक हे मतवाले जीवन !

शून्य से वन जान्नो गम्भीर

त्याग की हो जाज्यो सङ्कार, ज्यान की हो जाज्यों सङ्कार,

इसी छो<u>टे प्यात</u> में आज हुवा डालो सारा संसार;

लजा जारें यह मुग्ध सुमन वनो ऐसे छोटे जीवन !

सखे ! यह है माया का देश च्या है मेरा तेरा सङ्गें,

यहाँ मिलता काँटो में बन्धु !

सजीला सा फूलों का रङ्ग;

तुम्हें करना विच्छेद सहन न भूलों हे प्यारे जीवन!

अट्टारह

जिस दिन नीरव तारों से, बोलीं किरणों की ग्रलकें, 'सो जाश्रो ग्रलसाई हैं सुकुमार तुम्हारी पलकें'!

0

जब इन फूलों पर मधु की
प्पद्ग्णी बूँदें विखरी थों,
ग्राँखें गङ्कज की देखीं
रांव ने मनुहार भरी सीं!

्दीपकमय कर डाला जब के जलकर पतङ्क ने जीवन, विस्ति वालक मेघों ने निम्ने को ब्राँगन में रोदन;

उिजयारी श्रवगुगठन में विधु ने रजनी को देखा, तब, से मैं दूँद रही हूँ उनके चरणों की रेखा!

में फूलों में रोती वे बालारुए में मुस्काते में पथ में बिछ जाती हूँ वे सौरम में उड़ जाते!

> वे कइते हैं उनको मैं ग्रपनी पुतली में देखूँ, यह कौन बता जायेगा किसमें पुतली को देखूँ,

> > उन्नीस

का का कि किया

मेरी पलकों पर रातें बरसा कर मोती सारे, कहतीं 'क्या देख रहे हैं अविराम तुम्हारे तारें ?

तम ने इन पर श्रञ्जन में बुन बुन कर चादर तानी, इन पर प्रभात ने फेरा श्राकर सोने का पानी!

इन पर मौरभ की साँसें लुट लुट जातीं दीवानी, यह त्यानी में बैठी हैं वन स्वमलोक की रानी!

कितनी बीतीं पतकारें कितने मधु के दिन आये, मेरी मधुमय पीड़ा को कोई पर ढुँढ न पाये!

मिप भिप ग्राँखें कहती हैं 'यह कैसी है ग्रानहोनी १ हम और नहीं खेलेंगी उनसे यह ग्राँखमिनीनी'।

श्रपने जर्जर श्रञ्चल में भरकर सपनों की माया, इन थके हुए प्राणों पर छाई विस्मृति की छाया!

मेरे जीवन की जाग्रति ! देखो फिर भूल न जाना, जो वे सपना बन ग्रावें द्रम चिर निद्रा बन जाना !

बीस

्रिमधुरिमा के, मधु के अवतार सुधा से, सुषमा से, छविमान, ग्राँसुग्रों में सहर्में ग्राभिराम तारकों से हे मूक ग्रजान ! प्सीलकर मुस्काने की बान कहाँ ग्राये हो कोमल प्राया ?

हिनग्ध रजनी से लेकर हास हत्य से भर कर सारे अञ्ज, के नये पल्लव का घूँघट डाल अञ्जूता ले अपना मकरन्द, ढूँढ़ पाया कैसे यह देश स्वर्ग के हे मोहक सन्देश ?

रजत किरखों से नैन पखार त्रानोखा ले सौरभ का भार, छलकता लेकर मधु का कोष, चले आये एकाकी पार; कहो क्या आये हो पथ भूल, मखु छोटे मुस्काते फूल ?

उषा के छू ब्रारक्त कपोल किलक पड़ता तेरा 'उन्माद, देख तारों के बुक्तते प्राया न जाने क्या ब्रा जाता याद ! हेरती है सौरम की हाट कहो किस निमाही की बाट !

इकीस

चाँदनी का शृङ्कार समेट ग्राधखुली ग्राँखों की यह कोर, लुटा ग्रापना यौवन ग्रानमोल ताकती किस ग्रातीत की ग्रोर ? जानते हो यह ग्रामिनव प्यार् किसी दिन होगा कारागार ?

कौन वह है सम्मोहन राग कि सीच लाया द्रमको सुकुमार १ द्राचे मेजा जिसने इस देश कीन वह है निष्ठुर कर्तार १ कहें सो पहनो काँटों के हार मधुर मोलेपन के संसार !

वे मुस्काते फूल, नहीं— जिनको श्राता है मुरकाना, वे तारों के दीप नहीं— जिनको भाता है बुक्त जाना;

> वे नीलम्, के मेघ, नहीं— जिनकी है घुल जाने की चाह, वह ग्रानन्त मृतुराज, नहीं— जिसने देखी जाने की राह!

वे स्ने से नयन, नहीं— ्र जिनमें वनते श्राँस् मोती, वह प्राणों की सेज, नहीं— जिसमें वेसुध पीड़ा सोती;

> ऐमा तेरा लोक, वेदना नहीं, नहीं जिसमें श्रवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं— जिसने जाना मिटने का स्वाद!

क्या ग्रमरों का लोक मिलेगा तेरी कक्रणा का उपहार ? रहने दो हे देव । ग्ररे यह मेरा मिटने का ग्राधकार CA!

चुमते ही तेरा अरुग बान ! ाहते कन कन से फूट फूट, मधु के निर्फार से सजल गान ! इन कनकरिश्मयों में अथाह,

इन कनकरिंगयों में ग्राथाह, लेता हिलोर तम सिन्धु जाग; बुद्बुद् से बह-चलते ग्रापार, उसमें बिहगों के मधुर राग;

वनती प्रवाल का मृदुल कूल, जो चितिज-रेख थी कुहर-म्लान!

नव कुन्द-कुसुम से मेघ-पुझ बन गये इन्द्रधनुषी वितान; दे मृदु कलियों की चटक, ताल, हिम-विन्दु नचाती तरलपाया,

धो स्वर्णपात में तिमिरगात, दुहराते ग्रालि निशि-मूक तान ! सौरम का फैला केश-जाल । करतीं संशीरपरियाँ विहार;

गीली केसर मद भूम भूम, पाते तितली के नव कुमार;

मर्मर का मधुसंगीत छेड़, देते हैं हिल पल्लव अजान !

फैला ग्रपने मृदु स्वप्नपंख उड़ गईं नींदनिशि चितिज-पार; श्रिधखुले हगों के कञ्जकोप— पर छाया विस्मृति का खुमार;

रँग रहा हृदय ले ग्रश्रु हास, यह चतुर चितेरा सुधिविहान !

, चौबीस

श्रून्यता में निद्रा की वन, उमड़ ग्राते ज्यों स्विप्निल घन, पूर्णंता किलका की मुकुमार, छलक मधु में होती साकाूर!

> हुत्रा त्यों स्नेपन का भान, प्रथम किसके उर में श्रम्लान ? श्रौर किस शिल्पी ने ग्रनजान, विश्वप्रतिमा कर दी निर्माण ?

काल सीमा के सङ्गम पर, मोम सी पीड़ा उज्ज्वल कर, उसे पहनाई अवगुएटन, हास औ, रोदन से बुनबुन!

> कनक से दिन मोती सी रात, युनहर्ली साँक गुलाबी प्रात; मिटाता रँगता बारम्बार, कौन जग का वह चित्राधार १

शून्य नम में तम का चुम्बन, का जला देता, श्रसंख्य उडुगण; बुक्ता क्यों उनको जाती, मूक, भोर ही उजियाले की फूँक ?

> रजतप्याले में निद्रा ढाल, बाँट देती जो रजनी वाल, उसे कलियों में झाँस् घोल, चुकाना पड़ता किसको मोल १

पच्चीस

पोछती जन होले से वात, इघर निशि के श्राँस श्रवदात, उंधर क्यों हँसता दिन का वाल, श्रक्शिमा से रक्षित कर गाल !

> कली पर श्राल का पहला गान, थिरकता जब बन मृदु मुस्कान, विफल सपनों के हार पिघल, दुलकते क्यों रहते प्रतिपल १

गुलालों से रिव का पथ लीप, जला पश्चिम में पहला दीप, विहँसती सन्ध्या भरी सुहाग, हगों से मरता स्वर्णपराग;

> उसे तम की बढ़ एक क्तिंगरे, उड़ा कर ले जाती किस श्रोर ? श्रथक ष्ठुपमा कास्त्रजन विनाश, यही क्या जगका श्वासी च्छ्वास ?

किसी की व्यथासिक्त चितवन, जगाती क्या क्या में सन्दन; गूँथ उनकी साँसों के गीत, कौन स्वता विराट सङ्कीत ?

> प्रलय बनकर किसका त्रानुताप, इबा जाता उसको चुपचाप १

श्रादि में छिप श्राता श्रवसान, श्रन्त में बनता नव्य विधान; सूत्र ही है क्या यह संसार, गुँथ जिसमें सुख दुख जयहार ?

छच्चीस

रजतरिश्मयों की छाया में घूमिल घन सा वह त्राता; इस निदाय से मानस में करुणा के स्रोत बहा जाता!

उसमें मर्म छिपा जीवन का, एक तार श्रूपन्यित कम्पन का, एक सूत्र सबके बन्धन का,

संस्रुति के स्ते पृष्ठों में करणकाव्य वह लिख जाता !

बह उर में ज्ञाता बन ुपाहुन, कहता मन से'ज्ञब न कुभैण बन', मानस की निषियाँ लेता गिन,

हग-द्वारों को खोल विश्वभिद्युक पर, हॅस बरसा आता ! यह जग है विस्मय से निर्मित, मूक पथिक आते जाते नित, नहीं प्राण प्राणों॰से परिचित,

यह उनका संकेत नहीं जिसके बिन विनिमय हो पाता !

मृगमरीचिका के चिर पथ पर,

सख स्थाता प्यासी के पग घर.

सुख त्राता प्यासों के पग घर, रुद्ध हृदय के पट लेता कर,

गर्वित कहता 'में मधु हूँ मुक्तसे क्या पतकार का नाता' ! दुख के पद छू बहते क्तर कर, क्या क्या से ब्रॉस् के निर्कार,

हो उठता जीवन मृदु उर्वर, लघु मानस में वह ऋसीम जग को ग्रामन्त्रित कर लाता !

सत्ताईस

चिर तृप्ति कामनाश्चों का
कर जाती निष्फल जीवन,
बुम्फते ही प्यात हमारी
पल में विरक्ति जाती वन !
पूर्णता धिही मरने की
ढुल, कर देना सूने घन;
सुख की चिर पूर्ति यही है
उस मधु से फिर जावे मन !

चिर ध्येय यही जलने की
ठंढी विभित्त बन जाना;
है पीड़ा की सीमा यह
दुख का चिर मुख हो जाना !

भिरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का करण भर; रहने दो प्यासी ग्राँखें भरती ग्राँस् के सागर!

तुम मानस में वस जाथ्रो छिप दुख की श्रवगु ठन से; सैं तुम्हें ढूँढ़ने दो मिस परिचित हो लूँ कण कण से ! तुम रहो सजल श्राँखों की सित श्रसित मुकुरता बनकर; में सब कुछ तुमसे देखूँ तुमको न देख पाऊँ पर ?

श्रद्वाईस

विर मिलनविरह-पुलिनों की सरिता हो, मेरा जीवन; प्रतिपल होता रहता हो . युग कूलों का श्रालिङ्गन!

इस श्रचल चितिज-रेखा से"
्रद्धाः रहो निकट जीवन के;
पर तुम्हें पकड़ पाने के
सारे प्रयत्न हों भीके।

द्रुत पंखोंबाले मन को द्रम श्रन्तहीन नम होना; युग उड़ जावें उड़ते ही परिचित हो एक न कोना!

> द्वम ग्रमर प्रतीच्चा हो मैं पग विरहपियक का घीमा; ग्राते जाते मिट जाऊँ पाऊँ न पंथ की चीमा ]:

द्वम हो प्रभात की चितवन मैं विधुर निशा बन ग्राऊँ; कार्टू वियोग-पल रोते संयोग-समय छिप जाऊँ !

> श्रात्रे बन मधुर मिलन-चया पीड़ा की मधुर कसक सा; हॅस उठे विरह श्रोठों में— प्रायों में एक पुलक सा!

> > उनवीसः,

पाने में तुमको खोऊँ

खोने में सममूँ पाना;

यह चिर त्रातृप्ति हो जीवन

चिर तृष्ट्या हो मिट जाना !

गूँथें विषाद के मोती

चाँदी सी स्मित के डोरे;
हो मेरे लक्ष्य-चितिज की

त्रालोक—तिमिर दो छोरें!

कुमुद-दल से वेदना के दारा को पोंछती जन श्राँमुश्रों से रिश्मियाँ, चौंक उठतीं श्रिनिल के निश्वास छू तारिकार्ये चिकत सी श्रानजान सी, तब बुला जाता मुक्ते उस पार जो,

दूर के संगीत सा वह कौन है ?

शून्य नम पर उमड़ जब दुखभार सी नेश तम में सघन छा जाती घटा, बिखर जाती जुगुनुश्रो की पाँति भी जब सुनहते श्राँसुश्रों के हार सी,

तब चमक जो लोचनों को मूँदता, तिंडत् की मुस्कान में वह कौन है !

त्रविन-म्रम्बर की रुपहली सीप में तरल मोती सा जलिय जब, काँपता, तैरते घन मृदुल हिम के पुद्ध से ज्योत्स्ना के रजतपारावार में,

सुरिम वन जो यपिकयाँ देता सुने, नींद के उच्छ्वास सा, वह कौन है १

जन कपोल गुलान पर शिशुपात के स्वते नच्चत्र जल के विन्दु से, रिश्मयों की कनक-घारा में नहा मुकुल हँसते मोतियों का अर्घ्यं दे,

स्वप्न-शाला में यवनिका डाल जो तब हगों को खोलता वह कौने है !

एकतीस

किसी नज्ञन-लोक से टूट विश्व के शतदल पर श्रशत, दुलक जो पड़ी श्रोस की वूँद तरल मोती सा ले मृदु गात, नाम से जीवन से श्रनजान, कहो क्या परिचय दे नादान!

किसी निर्मम कर का ग्राघात
छेड़ता जब वीत्या के तार,
ग्रानिल के चल पंखों के साथ
दूर जो उड़ जाती सङ्कार,
जन्म ही उसे विरह की रात,
मुनावे क्या वह मिलत-प्रभात!

चाइ शैशव सा परिचयद्दीन पलक-दोलों में पल गर मूल, कपोलों पर जो दुल चुपचाप गया कुम्हला श्राँखों का फूल,

> एक ही त्रादि ग्रन्त की साँस— कहे वह क्या पिछला इतिहास !

मूक हो जाता वारिद-घोष जगा कर जब सारा संधार, गूँजती, टकराती श्रसहाय घरा से जो प्रतिध्वनि सुकुमार,

> देश का जिसे न निज का मान, बतावे क्या श्रपनी पहिचान !

" बत्तीस

सिन्धु को क्या परिचय दें देव ! विगड़ते। बनते बीचि-विलास ! चुद्र हैं मेरे खुद्बुद् प्राण तुम्हीं में सुष्टि तुम्हीं में नाश !

नेश क दर्शन

मुक्ते क्यों देते हो श्रिभिराम! थाह्रुपाने का दुस्तर काम!

जन्म ही जिसको हुन्ना वियोग तुम्हारा ही तो हूँ उच्छ्वास, जुरा लाया जो विश्व समीर वही पीड़ा की पहली साँस है

> छोड़ क्यों देते बारम्बार, मुक्ते तम से करने अमिसार १

छिपा है जननी का ग्रस्तित्व रदन में शिशु के श्रर्थविहीन, मिलेगा चित्रकार का ज्ञान चित्र की ही जड़ता में त्नीन;

> हगों में छिपा श्रश्नु का हार, सुभग है तेरा ही उपहार!

> > वैंवीस ॰

द्विहन के पुलिनों पर छुविमान,

किसी मधुदिन की लहर समान,

स्त्रप्त की प्रतिमा पर ग्रानजान,

वेदना का ज्यों छाया दान,

विश्व मे बह मोला जीवन—

स्वप्त जागृति का मूक मिलन,

बाँध ग्राञ्चल में विसमृत घन,

कर रहा किसका ग्रान्वेषण ?

चूलि के कर्ण में नम् सी चाह, विन्दु में दुख का जलिंध श्रथाह, एक स्पन्दन में स्वप्न श्रपार, एक पल श्रसफलता का भार; साँस में श्रनुतापों का दाह, वह्याना का श्रविराम प्रवाह; वही तो हैं इसके लघु प्राया, शाप वरदानों के सन्वान!

मरे उर में छवि का मधुमार,
हर्गों में अशु अघर में हार,
ते रहा किसका पावस प्यार,
विपुत्त लघु प्राणों में अवतार !
नील नम का असीम विस्तार !
अनल के घूमिल कण दो चार,
सलिल से निर्मर वीचि-विलास,
मन्द मलयानिल से उच्छवाड,

घरा से ले परमाग्र उधार,

किया किसने मानव साकार ?
हुगों में सोते हैं अज्ञात;
निदाघों के दिन पावस-रात;
सुधा का मधु हाला का राग,

व्यथा के घन अतृप्त की आग !
हिंप मानस में पिन नवनीत,
निमिषि की गित निर्कार के गीत,
अञ्च का उम्म हास का वात,

अञ्च का तम माधन का पात !

हो गये क्या उर में वपुमान,

बुद्रता रज की नम का मान,

स्वर्ग की छवि रौरव की छाँह,

शीत हिम की बाड़व का दाह,

श्रीर—यह विस्मय का संसार,

श्रित्रिज वैमव का राजकुमार,

धृति में क्यों खिलकर नादान,

उसी में होता श्रम्तर्धान है

काल के प्याले में श्रिमिनव, ढाल जीवन का मधुश्रासव, नास के हिमश्रधरों से मौन, लगा देता है श्राकर कौन १ विखर कर कन कन के लघुपाण, गुनगुनाते रहते यह तान, "श्रमरता है जीवन का हाए, मृखु जीवन का चरम विकास"!

**वैंतीस**ः

दूर है अपना लक्ष्य महान,

एक जीवन पग एक समान;

' अलिवित परिवर्तन की डोर,

लीचती हमें इष्ट की ख्रोर !

छिपा कर उर में निकट प्रभात,

गहनत्म होती पिछली रात;

सधने वारिद श्रम्बर से छूट,

सफल होते जल-कण् में फूट!

स्तिग्ध श्रपना जीवन कर ज्ञार,
दीप कर्ता श्रालीक-प्रसार,
जाला कर मृत्पिएडों में प्राण,
बीज करता श्रसंख्य निर्माण !
यष्टि का है यह श्रमिट विधान,
एक मिटने में सौ वरदान,
नष्ट कब श्रग्रु का हुआ प्रयास,
विफलता में है पूर्ति-विकास !

२२ \_\_\_\_\_

कह दे माँ क्या अब देखूँ !

देखूँ खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे श्रघरों को, तेरी चिर यौवन-सुषमा या जर्जर जीवन देखूँ!

देखुँ हिमहीरक हँसते हिलते नीले कमलों पर, या सुरक्ताई क्षेलकों से करते ग्राँस्क्या देखुँ।

सौरम पी पी कर बहता देखूँ यह मन्द समीरख, दुख की घूँटें पीतीं या ठंढी साँसों को देखूँ!

खेलूँ परागमय मधुमय तेरी बसन्त-छाया में, या अुलसे संतापों से प्राचीं का पतम्बर देखूँ!

मकरन्द-पगी केसर पर जीती मधुपरियाँ दूँदूँ, या उरपक्षर में करा को तरसे जीवनशुक देख्ँ।

सेंती्स

किलयों की घनजाली में छिपती देखूँ लितकायें, व्या दुर्दिन के हाथों में लब्जा की कहत्या देखूँ!

बह्लाऊँ नव किसलय के— सूले में श्रिलिशिशु तेरे, पाषाणों में मसले या फूलों से शैशन देखूँ !

तेरे श्रमीम श्राँगन की
्रदेखूँ जर्रभग दीवाली,
या इस निर्जन कोने के
ु बुमते दीपक को देखूँ!

देखूँ विह्गों का कलरव बुलता जल की कलकल में, निस्पन्द पड़ी वीगा से या विखरे मानस देखूँ १

सुदु रजतरिमयाँ देखूँ उल्लमी निद्रा-पंखों में, या निर्निमेष पलकों में चिन्ता का श्रमिनय देखूँ।

द्यसमें श्रम्लान हँसी है इसमें श्रजस श्राँस्जल, तेरा वैमन देखूँ या जीवन का क्रन्दन देखूँ!

अहतीस

दिया क्यों जीवन का वरदान ?

इसमें है स्पृतियों की कम्पन, सुप्त व्यथाश्रों का उन्मीलन; स्वप्नलोक की परियाँ इसमें

भूल गई मुस्कान !

इसमें है मंमा का शैशव, ग्रानुरिक्षत किलयों का वैभव; मलयपवन इसमें भी जाता

मृदु लहरों के धार्न !

इन्द्रघनु सा घन-श्रञ्जल में, तुह्निविन्दु सा किसलय दल में, करता है पल पल में दस्रो

मिटने का ग्रमिमान !

सिकता में ग्रिङ्कित रेखा सा, वात-विकम्पित दीपशिखा सा; काल-कपोलों पर ग्राँस् सा

दुल जाता हो म्लान !

**उनतालीख** 

नवमेषों को रोता था जब चातक का बालक मन, इनू श्राँखों में कहणा के घिर घिर श्राते थे सावन!

किरयों की देख चुराते चित्रित पंखों की माया, पलकें श्राकुल होती थीं तितली पर करने छाया।

जब ग्रापनी निश्वासों से

किरो पिघलातीं राते,

गिर्न गिर्न घरता था यह मन
उनके ग्रांस् की पाँतें!

जो नव लडजा जाती भर नम में कलियों की लाली, वह मृदु पुलकों से मेरी छलकाती जीवन-प्याली !

विर कर श्रविरल मेघों से
जब नममगडल अनुक जाता,
श्रशात वेदनाश्रों से
मेरा मानस मर श्राता,!
गर्जन के द्वत तालों पर
चपला का बेसुघ नर्तन;

मेरे मन-बालशिखी में सङ्गीत मधुर जाता बन !

चालीस

किस भाँति कहूँ कैसे थे वे जग से परिचय के दिन ? मिश्री सा घुल जाता था मन छूते ही ग्राँस्-कन!

श्रपनेपन की छाया तव विदेशी न सुकुरमानस ने; उसमें प्रतिविग्नत सबके सुख दुख लगते ये श्रपने !

तत्र सीमाद्दीनों से था

मेरी लघुता का ।परिचय;

होता रहता था प्रतिपल

स्मित श्राँसू का विनिमय !

परिवर्तन-पथ में दोनों शिशु से करते थे क्रीड़ा; मन माँग रहा था विस्मय जग माँग रहा था पीड़ा !

यह दोनों दो श्रोरें थीं संसुति की चित्रपटी की; उस बिन मेरा दुख सूना मुक्त बिन वह सुषमा फीकी!

> किसने ग्रनजाने ग्राकर वह लिया चुरा भोलापन ! उस विस्मृत के सपने से चौंकाया खूकर जीवन!

> > एकतालीस

जाती नवजीवन जो करुण घटा करण करण में निस्पन्द पड़ी सोती वह ग्रब मन के लघु बन्धन में ! स्मित गनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अघरों पर, श्रमिनय करता पलकों में श्रपना दुख श्राँस् बनकर !

बरसा

श्रपनी लघु निश्वासों में त्रपनी **जाघों** की 'कम्पन, त्रपने सीमित मानस में श्रपने सपनों का स्पन्दन ! मेरा श्रपार वैभव गुमसे है आज अपरिचित, हो गया उद्धि जीवन का सिकता-कर्ण में निर्वासित !

स्मित ले प्रभात आता नित दीपक दे सन्ध्या जाती दिन ढलता सोना बरसा निशि मोती दे मुस्काती ! ग्रस्कुट मर्गर में श्रपनी गति की कलकल उलमाकर, मेरे अनन्तपथ में नित संगीत विद्याते निर्मार !

वयालीस

यह साँचें गिनतें गिनते नम की पख्कें क्तप जातीं, मेरे विरक्त ग्रञ्जल में सौरम समीर मर जाती ! मुख जोह रहे हैं मेरा पथ में कब से चिर सहचर, मन रोया ही करता क्यों ग्रपने एकाकीपन पर !

श्रपनी कर्ण कर्ण में बिखरीं निधियाँ न कभी पहिचानी; मेरा लघु श्रपनापन है लघुता की श्रकथ कहानी ! में दिन को दूँढ़ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन माँग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में !

तैंवालीस.

प्राचों के श्रन्तिम पाहुन ! चाँदनी-धुला श्रञ्जन सा, विद्युत-मुस्कान विद्याता, सुरिभित समीरपंखों से उड़ जो नम में घिर श्राता, वह वारिद तुम श्राना बन !

जो आन्त पथिक पर रजनी छाया सी ह्या सुस्काती, मारी पलकों में घीरे निद्रा मधु दुलकाती, ृ त्यों करना वेसुध जीवन !

श्रज्ञातलोक से छिप छिप क्यों उत्तर रिश्मयाँ श्रातीं, मधु पीकरं प्यास बुक्ताने फूलों के उर खुलवातीं, छिप श्राना दुम छायातन !

कितनी करुणात्रों का मधु कितनी सुषमा की लाली, पुतली में छान भरी है मैंने जीवन की प्याली, पीकर लेना शीतल मन !

हिम से जड़ नीला अपना निस्पन्द हृदय ले आना, मेरा जीवनदीपक घर उसको सस्पन्द बनाना, 'हिम होने देना यह तन!

कितने युग बीत गये इन निषियों का करते संचय, तुम योड़े से श्राँस् दे इन सबको कर लेना कय, श्रव हो व्यापार-विसर्जन !

चवालीस

है अन्तहीन लय यह जग पत पत है मधुसय कम्पन, तुम इसकी रह्मरलहरी में घोना अपने अम के कण, मधु से मरना स्नापन!

पाहुन से आते जाते कितने मुख के दुख के दल, वे जीवन के ख्या च्या में भरते असीम कोलाइल,' दुम बन आना नीरव ख्या !

तेरी छाया में दिव को हँसता है गर्वीला जग, तू एक अतिथि जिसका पथ हैं देख रहे अगणित हग, साँसों में घड़ियाँ गिन गिन ।

वैतालीसं

वे श्राँस बनकर मेरे, इस कारण दुल दुल जाते, इन पलकों के बन्धन में, मैं बाँध बाँध पछताऊँ!

D

मेघों में विद्युत् सी छवि, उनकी बन कर मिट जाती, श्राँखों की चित्रपटी में, जिसमें में आँक न पाऊँ!

वे ब्रामा बन खो जाते, शशिकिरणों की उलमत में , जिसमें उसको कण क्रण में, दूँदूँ पहचान न पाऊँ!

सोते सांगर की घड़कन, बन लहरों की थपकी से, अपनी यह करुण कहानी, जिसमें उनको न सुनाऊँ!

वे तारकवालाओं की, अपलक चितवन बन आते, जिसमें उनकी छाया भी, मैं छून सक्ँ अकुलाऊँ!

वे चुपके से मानस में, ग्रा छिपते उच्वाञ्च्सें बन , जिसमें उनको साँसों में, देखूँ पर रोक न पाऊँ!

वे स्मृति बन कर मानस में, खटका करते हैं निशिदिन , उनकी इस निष्टुरता को, जिसमें में भूल न जाऊँ!

## छियालीस

मिस अप

प्रिय इन नयनों का ऋशु-नीर !

दुख से ब्राविल सुख से पंकिल, खुद्खुद् से स्वप्नों से फेनिल, बहता है युग युग से ब्राघीर !

जीवनपथ का दुर्गमतम तल, ग्रपनी गति से कर सजल सरल, शीतल करता युग तृष्टित तीर !

इसमें उपजा यह नीरज सित, कोमल कोमल लजित मीलित, सौरम सी लेकर मधुर पीर!

इसमें न पङ्क का चिह्न शेप, इसमें न ठहरता सलिल-तेश, इसको न जगाती मधुप-मीर!

तेरे करुणा-कण से विलिसत, हो तेरी चितवन से विकसित, ् छू तेरी श्वासी का समीर!

सैंतालीसः •

धीरे धीरे उतर चितिज से ज्या वसन्त-रजनी! तारकमय नव वेणीवन्धन, शीशफूलं कर शशि का नृतन, रिमवलय सित धन-श्रवगुगठन,

मुक्ताइल अभिराम बिछा दे

पुलकती ग्रा वसन्त-रजनी !

मर्मर की सुमधुर नूपुरध्वनि, श्रील-गुज्जित पद्मों की किंकिणि, मर पदगति में श्रालस तरंगिणि,

तरल रजत की धार बहा दे

विहँसती ग्रा वसन्त-रजनी !

पुलकित स्वप्नों की रोमाविल, कर में हो स्मृतियों की ग्राङ्गलि, मलयानिल का चल दुकुल ग्रालि!

> घिर छाया सी श्याम, विश्व को ग्रा श्रमिसार बुनी!

सकुचती ग्रा वसन्त-रजनी !

सिहर सिहर उठता सरिता-उर, खुल खुल पहते सुमन सुधा मर, मचल मचल झाते पल फिर फिर,

> सुन प्रिय की पदचाप हो गई पुलकित यह ऋवनी ! सिहरती ऋा वसन्त-रजनी ।

अड्तालीस

पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, 🔑 श्राज नयन श्राते क्यों भर भर 🎖

> सकुच सलज खिलती शेफाली; त्र्यलस मौलश्री डाली डाली, बुनते नव प्रवाल कुझों में, रजत श्याम तारों से जाली;

शिथिल मधु-पवन, गिन-गिन मधुकरा, इरसिंगार करते हैं कर कर!

> पिक को ग्रेंधुमय वंश बोली, नाच उठी सुन श्रलिनी मोली; श्रक्ण सजल पाटल बरसाता, तम पर मृदु पराग की रोली;

मृदुल श्रंक घर, दर्पण सा सर, श्राँज रही निशि हगइन्दीवर |

श्राँस् बन बन तारक श्राते, सुमन हृदय में सेज बिछाते; कम्पित वानीरों के वन मी रह रह करुण विद्वाग सुनाते;

निद्रा उन्मन, कर कर विचरण, लौट रही सेपने संचितं कर!

> जीविन जल-क्रम्म से निर्मित सा, चाह इन्द्रधनु से चित्रित सा; सजल् मेघ सा घूमिल है जग, चिर नूतन सकरमा पुलकित सा;

द्यम निद्युत् बन, श्राश्रो पाहुन ! मेरी पलको में पग घर घर !

उनचास°

तुम्हें बाँघ पाती सपने में ! तो चिरजीवन-प्यास बुक्ता

लेती उस छोटे च्या ग्रपने में!

पावस-घन सी उमझ विखरती, शरद निशा सी नीरव घिरती, धो लेती जग का विषाद

दुलते लघु आँस्-कण् अपने में !

मधुर रूग वन विश्व सुलाती, सौरम वन कर्या कर्या वस जाती, सरती में संस्रुति का ऋन्दन

हँस जर्जर जीवन ग्रपने में!

संबंधी सीमा बन सागर सी; हो श्रसीम श्रालोक-लहर सी, तारोंमय श्राकाश छिपा

रखती चंचल तारक ऋपने में ! शाप मुक्ते बन जाता वर सा,

पतक्तर मधु का मास अजर सा, रचती कितने स्वर्ग एक

लघु प्राणों के सम्दन अपने में !

साँसें कहतीं ग्रमर कहानी, पल पल बनता ग्रमिट निशानी, प्रिय! मैं लेती बाँच मुक्ति

सौ सौ लघुतम बन्धन ग्रापने में !

Sept 1 CARROLL STATE STATES TO SEE

पचास

52, 1NO7; 9 HO कौन तुम मेरे हृदय में ?

कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता त्र्रलित ? प्यासे लोचनों में

घुमङ् घिर मत्ता श्रपरिचित ?

स्वर्णस्वप्नों का चितेरा नींद के सूने निलय में ! कौन तुम मेरे हृदय में !

निश्वास मेरे ग्रनसरण कर रहे किसका निरन्तर ? चूमने पदचिह्न किसके

> लौटते यह श्वास फिर फिर १ कौन बन्दी कर मुक्ते अब बँघ गया ग्रपनी विजय में ? कौन तुम मेरे हृद्य में !

एक करुण श्रभाव में चिर-तृप्ति का संसार संचित; एक लघु च्या दे रहा निर्वाण के वरदान शत शत;

> पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर कय में ? कौन तुम मेरे हृदय में ?

🏶 ग्रह्यु मनन देद केदाङ्ग पुस्तकालय 🥵 } वा राजसी।

इक्याधन

ागत क्रमांक CC-0. Mumuksnu Bhawan Reposi Election Digitized by eGangotri

गूँजता उर में न जाने
दूर के संगीत सा क्या !
ग्राज खो निज को मुक्ते
खोया मिला, विपरीत सा क्या !

क्या नहा ब्राई विरद्द-निशि मिलन-मधुदिन के उदय में १ कौन तुम मेरे हृदय में १

तिमिरपारावार में च्रालोकप्रतिमा है ग्राकस्पित; च्राज ज्वाला से वरस्त्रा क्यों मधुर घनसार सुरमित १

सुन रही हूँ एक हो सङ्कार जीवन में प्रलय में १ कौन तुम मेरे हृदय में १

मूक सुख दुख कर रहे

मेरा नया शृङ्गार सा क्या १

भूम गर्वित स्वर्ग देता—

नत घरा को प्यार सा क्या १

श्राज पुलिकत सुष्टि क्या करने चली श्रिमसार लय में १ कीन तुम मेरे हृदय में १ विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात !

वेदना में जन्म करुगा में मिला ग्रावास; ग्रुशु चुनता दिवस इसका ग्रुशु गिनती रात ! जीवन विरह का जलजात !

ब्राँसुब्रों का कोष उर, हग ब्राश्रु की टकसाल; तरल जल-कया से बने घन सा स्वयिक मृदु गात ! जीवन विरह का जलजात !

ब्रभु से मधुकण लुटाता त्रा यहाँ मधुमास; ब्रभु ही की हाट बन त्र्याती करुण बरसात! जीवन विरह का जलजात!

काल इसको दे गया पल-ग्राँसुर्ग्नो का हार; पूछता इसकी कथा निश्वास ही में वात! जीवन विरह का जलजात!

जो तुम्हारा हो सके लीलाकमल यह त्राज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात ! जीवन विरह का जलजात ! क्रिक्र में बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ !

नींद थी मेरी श्राचल निस्पन्द कर्ण कर्ण में,
प्रथम जाग्रति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में;
प्रलय में मेरा पता पदचिह्न जीवन में,
शाप हूँ जो बन गया वरदान बन्धन में;
कूल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ |

नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, शर्लम जिसके पाण में वह निठ्ठर दीपक हूँ; फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाँह वह चल हूँ; दूर तुमसे हूँ श्रस्त्य सुहागिनी भी हूँ !

श्राग हूँ जिससे दुलकते विन्दु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको विष्ठे हैं पाँवड़े पल के; पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिविग्व जो ग्राधार के उर में; नील वन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ!

नाश भी हूँ मैं अनन्त विकास का क्रम' मी, त्याग का दिन भी चरम श्रासक्ति का तम भी; तार भी आघात भी मङ्कार की गति मी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी; अघर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ! .

रूपसि तेरा धन-केश-पाश !

श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लढराता सुरिमत केश-पाश ।

नभगङ्गा की रजतधार में घो त्राई क्या इन्हें रात १

भा श्राह पना है है पन प्रमान किंग्रत हैं तेरे सजल श्रंग, सिहरा सा तन है सचस्नात ! Garage ater

भीगी श्रलकों के छोरों से चूतीं बूँदें कर विद्विष लास !

सौरममीना मीना गीला लिपटा मृदु ग्रञ्जन सा दुक्ल ; चल ग्रञ्जल से मत मत मतते पथ में जुगमू के स्वर्ण फूल;

दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास!

उच्छ्वासित वच्च पर चंचल है वक-पाँतों का श्रार्यिन्द-हार; तीन्त श्रमात तेरी निश्वासें छू मू को बन बन जातीं मलयज वयारः

केकी-रव की नू पुर-ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास !

इन स्निग्घ लटों से छा दे तन पुलकित ग्रङ्कों में भर विशाल; भुक सस्मित शीतल चुम्बन से ग्रंकित कर इसका मृदुल भाल,

दुलरा दे ना बहला दे ना यह तेरा शिशु जग है उदास !

पचेपन

Almusicani (Etuani

अद्भार भारता म

तुम मुक्त में प्रिय फिर परिचय क्या !

तारक में छुवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संसृति;

> भर लाई हूँ तेरी चंचलं श्रीर करूँ जग में संचय क्या !

तेरा मुख सहास ृ श्रारुणोदय, परस्त्राईं रजनी विषादमय यह जार्यात वह नींद स्वप्नमय,

> खेल खेल थक थक सोने दो मैं समक्रूँगी सृष्टि प्रलय क्या !

तेरा श्रघर विचुम्बित प्याला, तेरी ही स्मितमिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला,

> फिर पूछूँ क्यों मेरे साक़ी ! देते हो मधुमय विषमय क्या ?

रोम रोम में नन्दन पुलकित, साँस साँस में जीवन शत शत, स्वप्न स्वप्न में विश्व ऋपरिचित,

> मुक्तमें नित बनते मिटते प्रिय ! स्वर्ग मुक्ते क्या, निष्क्रिय लय क्या १

छुप्बन

हारूँ तो खोऊँ ग्रपनापन; पाऊँ प्रियतम में निर्वासन, जीत बनुँ तेरा ही बन्धन,

> भर लाऊँ चीपी में सागर प्रिय! मेरी ग्रव हार विजय क्या?

1.9mbi

चित्रित तू में हूँ रेखाकम, मधुर राग तू में स्वरसंगम, तू असीम में सीमा का भ्रम,

काया छाया में इस्यमय! प्रेयसि प्रियतम का स्त्रमिनय क्या!

सत्ताधन

prestient (Elman

मधुर मधुर मेरे दीपक जल ! युग युग प्रतिदिन प्रतिच्चण प्रतिपल, प्रियतम का पथ श्रालोकित कर !

धौरम फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा धुल रे मृदुतन ! दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित, तेरे जीवन का अग्रुगु गल गल !

पुलक पुलक मेरे दीपक जल ! सारे शीतल कोमल नूतन, क माँग रहे तुमते ज्वाला-कर्या; विश्वशलम सिर धुन कहता भैं हाय न जल पाया तुममें मिल'!

सिहर सिहर मेरे दीपक जल !
 जलते नम में देख ग्रसंख्यक,
 स्नेहहीन नित कितने दीपक;
 जलमय सागर का उर जलता;
 विद्युत् ले घिरता है बादल !

विहेंस विहेंस मेरे दीपक जल !

हुम के अङ्ग हरित कोमलतम,

ज्वाला को करते हृदयङ्गम;

वसुधा के जड़ अन्तर में भी,

बन्दी है तापों की हलचल

बिखर बिखर मेरे दीपक जल !

मेरी निश्वासों से द्रुततर, सुमग न त् बुक्तने का मय कर; मैं अञ्चल की स्रोट किये हूँ, स्रपनी मृदु पलकों से चञ्चल!

सहज सहज मेरे दीपक जल !

सीमा ही लघुता का बन्धन,
है ग्रानादि तू मत घड़ियाँ गिन;

मैं हग के ग्रज्य कोषों से——

तुम्में भरती हूँ ग्राँस्-जल !

.

सजल सजल मेरे दीपक जल ! ैं कि कि तम श्रमीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरन्तर; तम के श्रमु श्रमु में विद्युत् सा— श्रमिट चित्र श्रङ्कित करता चल !

सरल सरल मेरे दीपक जल !
तू जल जल जितना होता च्य,
वह समीप स्राता छलनामय;
मधुर मिलन में मिट जाना तू—
उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल !

मिद्दर मेरे दीपक जूल ! प्रियतम का पथ ग्रालोकित कर!

उनसठ

मेरे हॅसते ग्राधर नहीं जग— की ग्राँस्-लड़ियाँ देखो ! मेरे गीले पलक छुग्रो मत मुर्माई कलियाँ देखो !

हँस देता नव इन्द्रधनुष की स्मित में घन मिटता मिटता;
रँग जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता ढलता;
कर जाता संसार सुरिममय एक सुमन करता करता;
मर जाता ग्रालोक तिमिर में लघु दीपक बुकता बुकता;
मिटने वालों की है निष्ठुर !
वेसुघ रँगरिलयाँ देखो !

गल जाता लघु बीज श्रसंख्यक नश्वर बीज बनाने को; तजता पल्लव वृन्त पतन के हेतु नये विकसाने को; मिटता लघु पल प्रिय देखो कितने युग कल्प मिटाने को; भूल गया जग भूल विपुल भूलों मय सृष्टि रचाने को; मेरे बन्धन श्राजः नहीं प्रिय, संस्ति की कड़ियाँ देखो !

श्वां कहतीं 'श्राता प्रिय' निश्वास बताते वह जाता; श्रां ने समम्म श्रनजाना उर कहता चिर यह नाता; प्रिध से सुन 'वह स्वप्न सजीला च्या च्या नृतन त्रन श्राता', दुख उलमान में राह न पाता सुख हगजल में वह जाता; सममें हो तो श्राज तुम्ही 'मैं' बन दुख की घड़ियाँ देखों!

## कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती !

हगजल की िंत मिंत है अन्य, मिंस-प्याली क्तरते तारक हय; पल पल के उड़ते एष्ठों पर, सुघि से लिख श्वासों के अन्नर—

> में श्रपने ही बेसुधपन में लिखती हूँ कुछ, फुछ लिख जाती !

छायापथ में छाया से चल, कितने आते जाते प्रति पल; लगते उनके विश्रम इंगित च्या में रहस्य च्या में परिचित;

> मिलता न दूत वह चिरपरिचित जिसको उर का धन दे त्राती!

त्रश्चात्पुलिन से, उज्ज्वलतर, किरखें प्रवाल तरस्मी में भर, तम के नीलम-कूलों पर नित, जो ले श्चाती ऊषा सस्मित—

वह मेरी करुण कहानी में मुसकानें श्रिक्कित कर जाती!

र्धन केसरपट तारक बेंदी, इग-श्रंजन मृदु पद में मेंहदी; श्राती भर मिदरा से गगरी, सन्ध्या श्रनुराग सुद्दाग भरी;

> मेरे विषाद में वह न्त्रपने मधुरस की बूँदें छुलकाती।

डाले नव घन का श्रवगुष्ठन, हग-तारक में सकस्या चितवन, पद्ध्यिन से सपरें जायत कर, श्वासों से फैला मूक तिमिर,

> निशि ग्रमिसारों में ग्राँस् से मेरी सुनहारें थो जाती !

दूर गया वह दर्भण निर्मम!

उसमें हैंस दी मेरी छाया,
मुक्तमें रो दी ममता माया,

ग्रुश्रुहास ने विश्व सजाया, रहे खेलते ग्राँखमिचौनी

प्रिय ! जिसके परदे में 'मैं' 'तुम'। अपने दो आकार बनाने,

श्रपने दो श्राकार बनान, दोनों का श्रमिसार दिखाने, अलों का संसार बसाने,

जो िकलिमल किलैमिल सा दुमने हुँस हुँस दे डाला था निरुपम !

कैसा पतकार कैसा सावन, कैसी मिलन विरद्द की उलकान, कैसा पल घड़ियोंमय जीवन,

कैसे निशिदिन कैसे सुखदुख श्राज विश्व में तुम हो या तम !

किसमें देख सँवारूँ कुन्तल, श्रङ्गपग पुलकों का मल मल, खप्नों से श्राँजूँ पलकें चल,

किस पर रीमूँ किससे रूटूँ भर लूँ किस छुनि से अन्तरतम ? ग्राज कहाँ मेरा अपनापन,

ग्राज कहाँ मेरा ग्रपनापन, तेरे छिपने का ग्रवगुरहन, ं मेरा बन्धन तेरा साधन,

तुम मुक्तमें श्रपना मुख देखो मैं तुममें श्रपना दुख प्रियतम !

तिरसद

कमलदल पर किरण ग्रंकित चित्र हूँ मैं क्या चितेरे ? बादलों की प्यालियाँ भर चाँदनी के सार से, तूलिका कर इन्द्रघनु तुमने रँगा उर प्यार से;

> काल के लघु ऋशु से धुल जायँगे क्या रंग मेरे।

तृडित् सुधि में, वेदना में करुण पावस-रात भी, श्राँक स्वप्नों में दिया तुमने वसन्त-प्रभात भी;

> क्या शिरीष-प्रस्त से कुम्हलायँगे यह साज मेरे !

है युगोंका मूक परिचय देश से इस राह से; हो गईं सुरमित यहाँ की रेग्रु मेरी चाह से; नाश के निश्वास से मिट पायँगे क्या चिह्न मेर ह

नाच उठते निमित्र पज्ञ मेरे चरण की चाप से; नाप ली निःसीमता मैंने हगों के माप से;

> मृखु के उर में समा क्या पायंगे अब प्राण मेरे !

श्राँक दी जग के हृदय में श्रामिट मेरी प्यास क्यों १० श्रमुमय श्रवसाद क्यों यह पुलक-कम्पन-लास क्यों १ में मिटूँगी क्या श्रमर हो जायँगे उपहार मेरे १

चौंसठ

88

मुस्काता संकेत भरा नभ श्रक्ति क्या प्रिय ग्रानेवाले हैं र

विद्युत् के चल स्वर्णपाश में वँध हँस देता रोता जलघर; श्रपने मृदु मानस की ज्वाला गीतों से नहलाता सागर; दिन निश्चि को, देती निश्चि दिन को कनक-रजत के मधु-प्याले हैं!

मोती विखरातीं नृषुर के छिप तारक-परियाँ नर्तन कर; हिमकर्ण पर श्राता जाता मलयानिल परिमल से श्रञ्जलि मर; व श्रान्त पथिक से फिर फिर श्राते विस्मित पल च्ल्या मतवाले हैं!

सघन वेदना के तम में सुधि जाती सुख सोने के करा भर; सुरधनु नव रचतीं निश्वासें स्मित का इन भीगे अधरों पर; अप्राज अप्रसुओं के कोणें पर। स्वप्न बने पहरेवाले हैं!

नयन अवरामय अवरा नयनमय त्राज हो रहें कैसी उलकत ! \ रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा सम्दन ! पुलकों से भर फूल बन गये। जितने प्रायों के छाले हैं! ४२ ===

मतते नित लोचन मेरे हों!

जलती जो युग युग से उज्ज्वल, ग्रामा से रच रच मुक्ताइल,

वह तारक-माला उनकी, चल विद्युत के कङ्करण मेरे हों !

ते ते तरल रजत ग्री, कश्चन,

वह सुषमामय नम उनका,
पल पल मिटते नव घन मेरे हों !

पद्मराग-कलियों से विकसित, नीलम के ग्रालियों से मुखरित, चिर सुरमित नन्दन उनका, यह ग्राभु-भार-नत तृषा मेरे हों!

तम सा नीरव नम सा विस्तृत, हास रुदन से दूर ग्रपरिचित, वह स्नापन हो उनका, ' यह सुंखदुखमय स्पन्दन मेरे हों!

जिसमें कसक न सुधि का दंशन, प्रिय में भिट जाने के साधन, वे निर्वाण—मुक्ति उनके, जीवन के शत बन्धन मेरे हों! बुद्बुद् में ग्रावर्त्त ग्रपरिमित, कृषा में शत जीवन परिवर्तित, हो चिर सुष्टि प्रलय उनके, बनने मिटने के चुषा मेरे हों!

सिसत पुलिकत नित परिमलमंथ, इन्द्रघनुष सा नवरङ्गोमथ, श्रा जग उनका क्या क्या उनको, पलमर वे निर्मम मेरे हीं! प्राचापिक प्रिय-नाम रे कह ! मैं मिटी निस्तीम प्रिय में, वह गया वँघ लघु हृदय में;

श्रव विरद्द की रात को तू

चिर मिलन का प्रात रे कह !

दुखत्रातिथि का घो चरणतन, विश्व रसमय कर रहा जल;

यह नहीं ऋन्दन हठीले !

क सजल पावस मास रे कह !

ले गया जिसको लुमा दिन, लौटती वह स्वम बन बन;

है न मेरी नींद जायति

का इसे उत्पात रे कह !

एक प्रिय-हग-श्यामता सा, दूसरा स्मित की विभा सा,

यह नहीं निशिदिन इन्हें

प्रिय का मधुर उपहार रें कह !

श्वास से सम्दन रहे मत्, लोचनों से रिस रहा उर;

दान क्या प्रिय ने दिया

निर्वाण का वरदान रे कह !

चल च्यों का च्यिक संचय, बालुका से विन्दु-परिचय,

कह न जीवन तू इसे

प्रिय का निदुर उपहास रे कई!

अद्सठ

लाये कौन संदेश नये घन!

श्रम्बर गर्वित, हो श्राया नत, ° चिर निस्पन्द हृदय में उसके उमड़े री पुलकों के सावन !

चौंकी निद्रित, रजनी ग्रलित, श्यामल पुलकित कम्पित कर में दमक ड़ठे विद्युत् के कंकण !

दिशि का चञ्चल, परिमल - श्रञ्चल, कब्रहार से बिखर पड़े सखि । जगन के लघ डीख

छिन्नहार से विखर पड़े सिख ! जुगुनू के लघु ही क के कया !

जड़ जग स्पन्दित, निश्चल कम्पित, फूट पड़े श्रवनी के संचित सपने मृदुतम श्रंकुर बन बन !

रोया चातक, सकुचाया विक, मत्त मयुरों ने सूने में माड़ियों का दुहराया नर्तन !

मुख दुख से भर, श्राया लघु उर, मोती से उजले जलक्या से छाये मेरे विस्मित लोचन!

उनहत्तर:

तम सो जात्रो में गाऊँ ! मुमको सोते युग बीते तुमको यों लोरी गाते; ग्रर्व ग्राग्रो में पलकों में स्वप्नों से सेज बिछाऊँ ! प्रिय! तेरे नममन्दिर के मिशा-दीपक बुमा-बुमा जाते; " जिनका कण कण विद्युत् है में ऐसे प्राण जलाऊँ । क्यों जीवन के शलों में प्रतिज्ञण त्राते जाते हो ? दहरो मुकुमार ! गलाकर मोती पथ में फैलाऊँ ! पथ की रज में हैं श्रंकित तेरे पदचिह्न अपरिचित; में क्यों न इसे श्रञ्जन कर श्राँखों में श्राज बसाऊँ ! जल सौरम फैलाता उर तब स्मृति जलती है तेरी: लोचन कर पानी पानी मैं क्यों न उसे सिंचवाऊँ ! इन फ़लों में मिल जातीं कलियाँ तेरी माला की: मैं क्यों न इन्हों काँटों का संचय जग को दे जाऊँ ! श्रपनी श्रसीमता देखों लघु दर्पण में पल भर तुम: में क्यों न यहाँ स्या स्या को घो घो कर मुकुर बनाऊँ ! इँसने में छू जाते तुम रोने में वह सुधि ग्राती; में क्यों न जगा श्रापु श्रापु को हँसना रोना सिखलाऊँ !

ु तुम दुख बन इस पथ से ऋाना ! श्लों में नित मृदु पाटल सा, खिलने देना मेरा जीवन: क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को बिंघवाना ! वह सौरभ हूँ मैं जो उड़कर, कलिका में लौट नहीं पाता; पर कलिका के नाते ही प्रिय जिसको जग ने सौरम जाना ! नित जलता रहने दो तिल तिल, श्रपनी ज्वाला में उर मेरा: इसकी विभूति में फिर श्राकर श्रपने पद-चिह्न बना जाना ! वर देते हो तो कर दो ना. चिर ग्राँखमिचौनी यह ग्रपनी; जीवन में खोज तुम्हारी है मिटना ही तुमको छू पाना ! प्रिय! तेरे उर में जग जावे, प्रतिष्वनि जब मेरे पी पी की. उसको जग सममे वादल में विद्युत् का वन वन मिट जाना! तुम चुपके से ग्रा वस जाग्रो, मुख दुख सपनों में श्वासों में; पर मन कह देगा यह वे हैं श्राँखें कह देंगी पहचाना! जड़ जरा के ऋगुआं में स्मित से, तुमने प्रिय जब डाला जीवन, मेरी ग्रांंखों ने सींच उन्हें सिखलाया हँसना खिल जाना ! कुहरा जैसे घन ग्रातप में, यह संस्रुति मुक्तमें लय होगी; श्रपने रागों से लघु वीगा मेरी मत श्राज जगा जाना ! जाग वेसुघ जाग !

श्रभुकंण से उर सजाया त्याग हीरक-हार, भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, शूल जिसने फूल छू चन्दन किया सन्ताप, सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप; करुणा के दुलारे जाग !

शङ्क में ले नाश मुरली में छिपा वरदान, हिंह में जीवन अघर में सृष्टि ले छिवमान, आ रवा जिसने स्वरों में प्यार का संसार, गूँजती प्रतिध्वनि उसी की फिर चितिज के पार; वृन्दाविपनवाले जाग !

रात के पथदीन तम में मधुर जिसके श्वास, फैल भरते लघु कर्णों में भी असीम सुवास, कंटकों की सेज जिसकी आँसुओं का ताज, सुमग । हँस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज, त्रीती रजनि प्यारे जाग !

क्या पूजा क्या अर्चन रे ?

उस ग्रासीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे! मेरी श्वासें करती रहतीं नित प्रिय का ग्रामिनन्दक रे! पदरज को धोने उमड़े ग्राते लोचन में जल-कर्ण रे! ग्राचत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे! स्नेह मरा जलता है क्तिजमिल मेरा यह दीपक-मन रे! मेरे हम के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे! चूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल, मेरे स्पन्दन रे! प्रिय प्रिय जपते ग्राधर ताल देता पलकों का नर्तन रे!

तिहत्तर

प्रिय ! साध्य गगन, मेरा जीवन !

यह हितिज बना घुँघला विराग, नव श्रक्ण श्रक्ण मेरा सहाग, छाया सी काया वीतराग, सघिमीने स्वप्न रॅंगीले घन !

> साधों का आज सुनहलापन, चिरता विषाद का तिमिर सवन, सन्ध्या का नस्त सेमूक मिलन— यह श्रश्रुमती हँसती चितवन !

लाता मेर श्वासों का समीर, जग से स्मृतियों का गन्ध धीर, सुरमित हैं जीवन-मृत्यु-तीर, रोमों में पुलकित कैरव-वन !

> ग्रब ग्रादि-ग्रन्त दोनों मिलते, रजनी-दिन-परिखय से खिलते, ग्राँस् मिस हिम के कण दुलते, श्रव ग्राज बना स्मृति का चल व्या !

इच्छात्रों के सोने से शर, किरणों से द्रुत कीने सुन्दर, सूने ऋषीम नम में चुमकर—

बन बन ग्राते नचत्र-सुमन् ! घर लौट चले सुख-दुःख-विह्ग, तम पोंछ, रहा मेरा श्रग जग, छिप श्राज चला वह चित्रित मग, उतरो श्रब पलकों में पाहुन!

चौहत्तर

रागभीनी त् सजनि निश्वास भी तेरे रँगीले !

लोचनों में क्या मिंदर नव ?
देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकली बन मधुर रव !
मूलते चितवनं गुलाबी—
में चले घर खग इठीले !

छोड़ किस पाताल का पुर ? राग से बेसुध चपल सपने लजीले नयन में भर, रात नम<sup>ें</sup> के फूल लाई, श्रासुश्रों से कर सजीले!

श्राज इन तिन्द्रल पत्नों में! उलमती श्रलकें सुनइली श्रसित निशि के कुन्तलों में! सर्जान नीलम-रज भरें रँग चूनरी के श्रक्ण पीते!

रेख ची लघु तिमिर-लहरी, चरपा छू तेरे हुई है छिन्छु सीमाहीन गहरी! गीत तेरे पार जाते बादलों की मृदु तरी ले!

कौन छायालोक की स्पृति, कर रही रंगीन प्रिय के द्रुत पदों की श्रंक-संस्ति ! सिहरती पलकें किये— देतीं विहेंसते श्रंघर गीले !

पचहत्तर'

शून्य मन्दिर में बनूँगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी !

त्रर्चना हो शूल मोले, चार हंग-जल ग्रर्थ्य हो ले,

. ग्राज करुगा-स्नात उजला दुःख हो मेरा पुजारी!

नृपुरों का मूक छूना, सरव कर दे विश्वृ स्ता, यह ग्रगम ग्राकाश उतरे कम्पनों का हो मिखारी!

लोल तारक भी श्रवञ्चल, चल न मेरा एक कुन्तल, श्रवल रोमों में समाई मुख हो गति श्राज सारी!

राम मद की दूर लाली, साघ भी इसमें न पाली, शून्य चितवन में बसेगी मूक हो गाथा तुम्हारीं! श्रश्रु मेरे माँगने जब नींद में वह पास श्राया ! स्वप्न सा हँस पास श्राया ! हो गया दिव की हँसी से शून्य में सुरचाप श्रंकित; रिश्म-रोमों में हुश्रा निस्यन्द तम भी सिहर पुलकित;

श्रनुसरण करता श्रमा का श्रम चाँदनी का द्वास श्राया !
वेदना का श्रमिकण जब
मोम से उर में गया बस,
मृखु-श्रद्धलि में दिया भर
विश्व ने जीवन सुधा-स !

माँगने पतमार से
हिम-विन्दुतब मधुमास आया !
श्रमर सुरमित साँस देकर
मिट गये कोमल कुसुम कर;
रविकरों में जल हुए फिर;
जलद में साकार सीकर;

श्रंक में तब नाश को लेने अनन्त विकास आया !

. 6

¥8 ===

क्यों वह प्रिय त्राता पार नहीं ?

र्शाश के दर्पण में देख देख, मैंने मुलक्ताये तिमिर-केश; गूँथे चुन तारक-पारिजात, ग्रवगुण्ठन कर किरणें श्रशेष;

> क्यों श्राज रिक्ता पाया उसको मेरा श्रीमनव शृङ्गार नहीं १

हिमत से कर पीके श्रधर श्रवण, गति के जावक से चरण लाल, स्वप्नों से गीली पलक श्राँज, सीमन्त सजा ली श्रथ्र-माल;

> स्पन्दन मिस प्रांतपल मेज रहीं क्या युग युग से मनुहार नहीं ?

मैं श्राज चुपा श्राई चातक, मैं श्राज सुला श्राई कोकिल; कर्यटिकतं मौलश्री इरसिंगार, रोके हैं श्रपने श्वास शिथिल!

> सोया समीर नीरव जग पर स्मृतियों का भी मृदु भार नहीं !

**अठहत्तर** 

र से हैं सिहरा सा दिंगन्त, सित पाटलदल से मृदु बादल; उस पार क्का आलोक-यान, इस पार प्राचा का कोलाहल !

> बेसुध निद्रा है ग्राज बुते— जाते श्वासों के तार नहीं!

0

दिनरात-पथिक थक गए लौट, जिंदि, जिंदि गए मना कर निमिष हार् पायेय मुक्ते सुघि मधुर एक, है निरह-पंथ सुना ऋपार!

> फिर कौन कह रहा है स्ता श्रव तक मेरा श्रमिशर नहीं ?

-

क्यों मुक्ते प्रिय हों न बन्धन ! बन गया तम-सिन्धु का श्रालोक सतरङ्गी पुलिन सा; रजमरे जगबाल से हैं श्रंक विद्युत् का मलिन सा; स्पृति पटल पर कर रहा श्रब वह स्वयं निज रूप-श्रंकन !

चाँदनी मेरी श्रमा का, मेंटकर श्रमिषेक करती; मृत्यु-जीवन के पुलिन दो श्राज जायति एक करती;

> हो गया श्रव दूत प्रिय का प्राण का सन्देश, स्पन्दन!

सजिन मैंने स्वर्णिपञ्जर में प्रलय का वात पाला; स्त्राज पुंजीमृत तम को कर बना डाला उजाला;

> तूल से उर में समा कर हो रही नित ज्वाल चन्दन !

श्राज विस्मृति-पंथ में निधि से मिले पद्चिह्न उनके; वेदना लौटा रही है विफल खाये स्वप्न गिनके;

> खुल हुईं इन लोचनों में विर प्रतीद्या पूत अञ्जन!

त्राज मेरा खोज-खग गाता चला लेने नसेरा; कह रहा मुख ग्रश्रु से 'तू है चिरन्तन प्यार मेरा;

> वन गए बीते युगों की विकल मेरे श्वास स्पन्दन!

अस्सी

बीन-बन्दी तार की मङ्कार है आकाशचारी; धूलि के इस मलिन दीपक से बँधा है तिमिरहारी; बाँधती निर्वन्घ को में बन्दिनी निज वेड़ियाँ गिन !

नित सुनहली साँक के पद से लिपट त्राता श्रॅंघेरा; पुलक पंखी विरह पर उह त्रा रहा है मिलन मेरा;

> कौन जाने है वसा उस पार तम या रागमय दिन !

> > इक्यासी

जाने किस जीवन की सुधि ले लहराती श्राती मधु-बयार !

रिश्चित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, मेरे मरडन को आज मधुर ला रजनीगन्धा का पराग,

> यूथी की मीलित कलियों से श्राल दें मेरी कवरी सँवार!

पारल के सुर्मित रङ्गों ह से रँग दे हिम सा उज्ज्वल दुक्ल, गुथ दे रशना में श्रलि-गुझन से पूरित मतते वकुल-फूल,

रजनी से ऋञ्जन माँग सजनि दे मेरे ऋलसित नयन सार!

तारक-लोचन से सींच सींच नम करता रज को विरज श्राज, बरसाता पथ में इरसिंगार केशर से चर्चित सुमन-लाज,

> क्यटिकत रसालों पर उठता— है पागल पिक मुक्तको पुकार! लहराती श्राती मुझ-बयार!

प्रिय-पथ के यह श्ल मुक्ते त्रालि प्यारे ही हैं!

हीरक सी वह याद बनेगा जीवन सोना, जल जल तप तप किन्तु खरा इसको है होना!

चल ज्वाला के देश जहाँ श्रङ्गारे ही हैं!

तम-तमाल ने फूल गिरा दिन-पलकें खीलीं, मैंने दुख में प्रथम तमी सुख-मिश्री घोली!

ठहरें पलभर देव श्रश्रु यह खारे ही हैं! श्रोढ़े मेरी छाँह रात देती उजियाला, रजकरा मृदु पद चूम हुए मुकुलों की माला!

मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही है!

श्राकुलता ही श्रांज हो गई तन्मय राघा, विरह बना श्राराध्य द्वेत क्या कैसी बाघा!

स्त्रेना पाना हुआ जीत वे हारे ही हैं!

तिरा**धी** '

मेरी है पहेली बात !

रात के मीने सिताञ्चल-से बिखर मोती बने जल, स्वम पलकों में विमार मार प्राप्त होते अशु केवल!

सजिन में उन्नी करण हूँ, करण जितनी रात !

मुस्करा कर राग मधुमय वह लुध्ता पी तिर्मर विष, ऋाँसुद्यों का चार पी में बाँटती नित स्नेह का रस!

सुमग में उतनी मधुर हूँ, मधुर जितना प्रात !

ताप-जर्जर विश्व उर पर— तूल से घन छा गये भर; दुःख से तप हो मृदुलतर उमड़ता करुणा भरा उर !

सजित में उतनी सजल, जितनी सजल बरसात !

मेरा सजल मुख देख लेते ! यह करुण मुख देख लेते !

सेतु शूलों का बना बाँचा विरह-वारीश का जल; फूल सी पलर्के बनाकर प्यालियाँ बाँटा हलाहल;

> दुःखमय सुख, सुखमरा दुख, कौन लेता पूछ जो तुम ज्वाल-जल का देश देते १

नवन की नीलम-तुला पर मोतियों से प्यार तोला; कर रहा व्यापार कव से मृत्यु से यह प्राण भोला !

भ्रान्तिमय करण, श्रान्तिमय चर्ण, ये मुक्ते वरदान जो दुम माँग ममता शेष तेते !

पद चले जीवन चला पलके चलीं स्पन्दन रही चल, किन्तु चलता जारहा मेरा चितिज भी दूर धूमिल !

> श्रङ्ग श्रलित, प्राण् विजड़ित, मानती जय जो तुम्हीं हॅस हार श्राज श्रनेक देते!

धुल गई इन ग्राँसुग्रों में देव जाने कौन हाला; सूमता है विश्व पी पी घूमती नव्दत्र-माला!

पचासी °

साध है तुम, बन सघन तम, सुरँग श्रवगुगठन उठा गिन श्रांसु श्रों की रेख लेते !

शियिल न्तरणों केथिकत इन न पुरों की करण कनसुन निरह का इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन,

> चपल पग घर, ग्रा ग्रचलउर! वार देते मुक्ति, खो ् निर्वास का सन्देश देते!

## ' हिवासी

विरह की घड़ियाँ हुई आ्रांत मधुर मधु की यामिनी सी !
दूर के नच्च लगते पुतिलयों से पास प्रियतर;
श्रान्य नम की मूकता में गूँजता श्राह्वान का स्वर;
श्राज है निःसीमता
लघु प्राण की श्रनुगामिनी सी !

ö

एक स्पन्दन कह रहा है श्रकथ युग युग की कहानी; े हो गया स्मित से मधुर इन लोचनों का चार पानी; मूक प्रति निश्वास है नव स्वप्न की श्रनुरागिनी सी!

सजिन । अन्तर्हित हुआ है 'आज' में घुँघला विफल 'कल'; हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल, राह मेरी देखती स्मृति अब निराश पुजारिनी ची !

फैलते हैं साध्य नम में भाव ही मेरे रॅगीले; तिमिर की दीपावली हैं रोम मेरे पुलक गीले; बन्दिनी बनकर हुईं में बन्धनों की स्वामिनी सी! शल्म मैं शापमय वर हूँ ! किसी का दीप निष्ठुर हूँ !

ताज है जलती शिखा चिनगारियाँ शृङ्गार-माला; ज्वाल श्रज्ञ्य कोष सी श्रंगार मेरी रङ्गशाला;

नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ !

नयन में रह किन्द्य जलती पुतिलयाँ ग्रागार होंगी; प्राण में कैसे बसाऊँ कठिन श्रिम समाधि होगी!

फिर कहाँ पालूँ तुसे मैं मृत्यु-मन्दिर हूँ !

हो रहे कर कर हगों से अभि-क्या भी द्वार शीतल पिघलते उर से निकल निश्वास बनते धूम श्यामल;

एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ !

कौन श्राया था न जाने स्वप्न में मुक्तको जगाने; याद में उन श्रॅंगुलियों के हैं मुक्ते पर युग विताने;

रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ !

शून्य मेरा जन्म था श्रवसान है मुक्तको सबेरा; प्राण श्राकुल के लिए संगी मिला केवल श्रॅंबेरा;

मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ ! अंद्वासी ——— में नीर मरी दुख की बदली !

महादेशी का सम्माणीय के.

स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, क्रन्दन में आहत विश्व हँसा, नयनों में दीपक से ज्लते पलकों में निर्मारिखी मचली!

> मेरा प्रा प्रा संगीत भरा, स्वासों से स्वप्न प्रांग करा, नम के नव्राँग बुनते दुक्ल ह्याया में मलय-वयार पत्नी !

मैं ज्ञितिज-भुकुटि पर घिर धूमिल, विन्ता का भार बनी श्रविरल, रज-कर्ण पर जल-कर्ण हो बरसी नवजीवन-श्रंकुर बन निकली!

> पथ को न मिलन करता आना, पदिचिह्न न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली!

चिस्तृत नम का कोई कोना, मेरा न कमी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल यी मिट आज चली !

नवासी

E ? :

चिर संजग श्राँखें उनींदी श्राज कैसा व्यस्त बाना ! जाग तुमको दूर जाना !

अच्ल हिर्मागरि के हृदय में आज चाहे कम्प होले, या प्रलय के आँमुओं में मौन अलसित ब्योम रो ले; आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत-शिखाओं में निटुर त्फ़ान बोले! पर तुक्ते हैं नाशपथ पर चिह्न अपने छोड़ आना!

बाँध लेंसे क्या तुम्हें यह मोम के बन्धन सजीले ? पंथ की वाधा बनेंगे तिर्तालयों के पर रँगीले ? विश्व का क्रन्दन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुवा देंगे तुम्हें यह फूल के दल ग्रोस-गीले ? तून श्रपनी छाँह को ग्रपने लिए कारा बनाना!

वज का उर एक छोटे अशुक्या में घो गलाया, दे किसे जीवन-सुधा दो घूँट मदिरा माँग लाया ? सो गई आँधी मलय को वात का उपधान ले क्या ? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद वनकर पास आया ? अमरता-सुत चाइता क्यों मृत्यु को उर में वसाना ?

कह न ठंढी साँस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी हग में सजेगा आज पानी; हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका ! राख खिंगक् पतंग की है अमर दीपक की निशानी ! है उमों अंगार-शस्या पर मृदुल कलियाँ विछाना ! कीर का प्रिय ब्राज पिखर खोल दो!

हो उठी हैं चच्च छूकर, तीलियाँ भी वेग्रा सस्वर; बन्दिनी स्पन्दित व्यथा ले, सिहरता जड़ मौन पिखर !

त्राज जंडता में इसी की बोल दो !

जग पड़ा छू ग्रभु-घारा, इत परों का विभव सारा; ै ग्रव ग्रजस बन्दी युगों का— ले उड़ेगा शिथिल कारा!

पङ्क पर वे सजल सपने तोल दो !

क्या तिमिर कैसी निशा है !

ग्राज विदिशा ही दिशा है;

दूर-खग ग्रा निकटता के—

ग्रमर बन्धन में बसा है !

प्रलय-धन में ग्राज राका घोल दो !

ेचपल पारद सा विकल तन, सजल नीरद सा भरा मन, नाप नीलाकाश ले जो— बेड़ियों का माप यह बन, एक किरया श्रानन्त दिन की मोल दो!

एक्यानबे

प्रिय चिरन्तन है सजनि च्या च्या नवीन सुहागिनी में !

श्वास में मुक्तको छिपाकर वह असीम विशाल चिर घन, शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध सा बन,

छिप कहाँ उसमें सकी

बुक्त बुक्त जली चल दामिनी मैं।

छाँह को उसकी सजिन नत्र श्रावरण श्रपना बनाकर, धूलि में निज श्रश्रु बोने में पहर सने बिताकर,

प्रात में हँस छिप गई ले छलकते हम यामिनी मैं।

मिलन-मन्दिर में उठा दूँ जो सुमुख से सजल 'गुगठन, मैं मिटूँ प्रिय में मिटा ज्यों तस सिकता में सिलल-कथा,

> सजित मधुर निजत्व दे कैसे मिलूँ श्रमिमानिनी में !

दीप सी युग युग जलूँ पर वह सुभग इतना बता दे, फूँक से उसकी बुफूँ तब द्वार ही मेरा पता दे !

वह रहे ग्राराध्य चिन्मय मृरमयी ग्रानुरागिनी मैं !

सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्रं ग्रामिट ग्रासीम का वह, चाह एक श्रनन्त बसती प्राया किन्तु ससीम सा यह,

रजक्यों में खेलती किस विरज विधु की चाँदनी मैं १

• बानबे

सिंख में हूँ श्रामर सुद्दाग भरी ! प्रिय के अनन्त अनुराग भरो ! किसको त्यागूँ किसको माँगँ, हैं एक मुक्ते मधुमय विषमयः मेरे पद छूते ही होते, काँटे कलियाँ प्रस्तर रसमय ! पाल् जग का अभिशाप कहाँ प्रतिरोमों में पुलकें लहरीं! जिसको पथ-शूलों का भय हो, वह खोजे नित निर्जन गहर; प्रिय के सन्देशों के वाहक, में मुख-दुख मेटूँगी भुजमर मेरी लघु पलको स छलकी इस क्या क्या में ममता विखरी! श्ररणा ने यह सीमन्त भरी, सन्ध्या ने दी पद में लाली; मेरे श्रंगों का श्रालेपन-करती राका रच दीवाली! जग के दागों को घो घो कर होती मेरी छाया गहरी! पद के निच्चेपों से रज में— नम का वह छायापथ उतरा श्वासों से घर आती बदली चितवन करती पतकार इरा। जब मैं मर में भरने लाती

दुख से, रीती जीवर-गगरी!

तिरानवे-

सो रहा है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है ! नियति बन कुशली चितेरा-रँग गई सुखदुख रंगों से मृद्ल जीवन पात्र मेरा ! स्तेह की देती सुधा भर श्रश्रु खारे माँगता है ! विरह-वेला. ध्रपछाँहीं विश्व-कोलाइल बना वह ढुँढ्ती जिसको ग्रकेला; छाँई द्या पहचानते पदचाप यह उर जानता है ! रङ्गमय है देव दूरी! छ तुम्हें रह जायगी यह चित्रमय कीड़ा अधूरी! दूर रह कर खेलना पर मन न मेरा मानता है ! वह सुनहला हास तेरा-घनसार सा उड़ जायगा ऋस्तित्व मेरा ! मूँद पलके रात करती जब हुद्य इठ ठानता है !

मेघ-रूँ घा ग्रजिर गीला,

ट्रटता हा ईन्दु-कन्दुक

रिव भुलसता लोल पीला !
यह खिलोने ग्रोर यह उर! प्रिय नई ग्रसमानता है !

• चौरानवे

है चिर महान् ! तह स्वर्धारिश्म छू श्वेत भाल, बरसा जाती रङ्गीन हास; सेली बनता है इन्द्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास !

पर रागहीन त् हिमनिधान!

नम में गर्वित अकता न शीश, पर श्रंक लिए है दीन चार; मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश-भार!

कितने मृदु कितने किठन प्राचा!

टूटो है कब तेरी समाधि, क्का लौटे शत हार हार; बह चला हगों से किन्तु नीर सुनकर जलते कया की पुकार!

मुख से विख्त दुख में समान !

मेरे जीवन का आज मूक,
तेरी छाया से हो मिलाप;
तन तेरी साधकता छू ले,
मन ले करुणा की थाह नाप!
उर में पावस हग में विहान!

पनचानबे

में सजग चिर साधना ले ! -

सजग प्रहरी से निरन्तर, जागते श्रिल रोम निर्भर; निमिष के बुद्बुद् मिटाकर, एक रस है समय-सागर!

🎤 हो गई त्र्याराध्यमय मैं विरह की त्र्याराधना लें !

मूँद पलकों में अच्छल, तयन का जादू भरा तिल, दे रही हूँ अलख अविकल— को सजीला रूप तिल तिल!

श्राज वर दो मुक्ति श्रावे बन्धनों की कामना लें।

विरह का युग त्राज दीखा, मिलन के लघु पल सरीखा; दु:खसुख में कौन तीखा, मैं न जानी श्री'न सीखा!

मधुर मुक्तको हो गए सब मधुर प्रिय की भावना ले !

म्रालि मैं कथा कथा को जान चली ! सबका क्रन्दन पहचान चली !

कुछ हग में हीरक-जल मरते,
कुछ चितवन इन्द्रधनुष करते,
टूटे सपनों के मनकों से
कुछ सुले ऋधरों पर करते।

जिस मुक्ताहल से मेघ मरे, जो तारों से तृण में उतरे, में नम के रज के रसविष के

> न्नांसू के सब रँग जान चली ! दुख को कर सुख-त्र्याख्यान चली !

जिसका मीठा तीखा दंशन, श्रंगों में भरता सुखसिहरन,

जो पग में चुम कर कर देता

 जर्जर मानस चिर श्राहत मन!

जो मृदु फूलों के हान्दन से, जो पैना एकाकीपन से, मैं उपवन-निर्जन-पथ के हर

> कराटक का मृदु मन जान चली ! गति का दे चिर वरदान चली !

> > सत्तानवे

ंजो जल में विद्युत-प्यास भरा, जो भ्रातप में जल जल निखरा, जो भरते फूलों पर देता नित चन्दन सी ममता बिखरा।

जो स्नांस् से धुल धुल उजला, जो निष्टुर चरणों का कुचला, मैं मह-उर्वर के कसक भरे

> त्रासु त्रासु का कथन जान चली ! प्रति पग को कर लयवान चली !

नभ मेरा सपना स्वर्णे-रजत, जग संगी अपना चिर परिचित, यह शूल फूल का चिर नूतन पथ मेरी साघों से निर्मित! इन आँखों के रस से गोली, रज मी है दिव से गवींली!

रज भी है दिव से गर्वाली!

च्या च्या का जीवन जान चली ! मिटने को कर निर्माण चली! मोम सा तन घुल चुका ग्रव दीप सा मन जल चुका है ! े

विरह के रंगीन च्च्य ले, श्रश्नु के कुछ शेव क्या ले,

बहनियों में उलमा त्रिखरे स्वप्न के फीके सुमन ले

खोजने फिर शिथिलपग निश्वास-दृत निकल चुर्का है !

चल पलक हैं निर्निमेषी, कल्प पल सब तिमिरवेषी,

ब्राज स्पन्दन भी हुई उर के लिए ब्रजातदेशी! चेतना का स्वर्ण जलती वेदना में गल चुका है!

> मत चुके तारक-कुसुम जब, रश्मियों के रजत पल्लव,

सन्धि में आलोक-तम की क्या नहीं नम जानता तब,

पार से श्रज्ञात वासन्ती— दिवस-स्थ चल चुका है!

ख़ोल कर जो दीप के हग, कह गया 'तम में बढ़ा पग', देख अम-धूमिल उसे करते निशा की साँस जगमग, क्या न आ कहता वही 'सो याम ग्रान्तिम ढल चुका है' ?

तिन्नामबे

त्र्यन्तहीन विभावरी है, पास ग्रङ्गारक-तरी है, तिमिर की तटिनी चितिज की कूल-रेख डुजा मरी है। शिथिल कर से सुभग पुषि-पतवार ग्राज विछल चुका है।

श्रव कहो संदेश है क्या ? श्रीर ज्वाल विशेष है क्या ? श्रीप्रिय के पार चन्दन-चाँदनी का देश है क्या ? • एक ईंगित के लिए शतवार प्राया मचल चुका है! पथ मेरा निर्वाण बन गया! प्रति पग शत वरदान बन गया!

ग्राज थके चरणों ने स्ने तम में विद्युत् लोक बसाया; बरसाती है रेगु चाँदनी की यह मेरी धूमिल छाया;

> प्रलय-मेघ भी गले मोतियों— का हिमतरल उफान बन गया !

श्रञ्जनवदना चिकत दिशाश्रों ने चित्रित श्रवगुरटन डाले; व्याप्ति के तार सँगाले;

मेरे स्पन्दन से मञ्जा का इरहर लय-सन्धान वन गया!

पारद सी गल हुई शिलायें नम चन्दनचर्चित ग्राँगन सा; ग्रंगराग घनसार हुई रज ग्रातप सौरम-ग्रालेपन सा;

> शूलों का विष कलियों के गीलें मधुपर्क समान बन गया!

मिट मिट कर हर साँस लिख रही शतशत मिलनविरह का लेखा; निज को खोकर निर्मिष ब्राँकते ब्रानदेखे चरणों की रेखा;

पूज भर का वह स्वप्न तुम्हारी युग युग की पहचान बन गया!

देते हो तुम फेर हास मेरा निज करुणा-जल-कण से मर; लौटाते हो अधु मुक्ते तुम अपनी स्मित से रंगोंमय कर;

श्राज मरण का दूत दुम्हें छू मेरा पाहुन प्राण बन गया!

एक सौ एक

हुए शूल अन्त मुक्ते घूलि चन्दन !

श्रगवधूम सी साँस सुधिगन्धसुरिमत, बनी स्नेह-लौ श्रारती चिर श्रकम्पित,

हुआ नयन का नीर अभिषेक-जलकरा !

सुनहले सजीले रंगीले धबीले, हसित कयटकित स्रभु-मकरन्द गीले,

विखरते रहे स्वप्न के फूल अनिशन !

असितश्वेत गन्धर्व जो सृष्टि-लय के हगों को पुरातन अपरिचित हृदय के,

सजग यह पुजारी मिले रात श्री' दिन!

परिधिद्दीन रंगोंमरा व्योम-मन्दिर, चरण-पीठ भूका व्यथासिक्त मृदु उर,

ध्वनित सिन्धु में है रजत शंख का स्वन !

कहो मत प्रलय द्वार पर रोक लेगा, वरद मैं मुक्ते कीन वरदान देगा १

बना कब सुरमि के लिए फूल बन्धन ?

व्यथाप्राण् हूँ नित्य सुख का पता मैं, धुला ज्वाल में मोम का देवता मैं,

सजन-श्वाध हो क्यों गिनूँ नाश के च्छा !

एक सौ दो

यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख-घड़ियाल स्वर्णं वंशी-वीया-स्वर, गए आरती-वेला को शत शत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला. विहंसे उपल तिमिर था खेला। श्रव मन्दिर में इष्ट श्रकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो! चरणों से चिन्हित ग्रालिन्द्र की भूमि सुनहली, प्रयात शिरों के अंक लिए चन्दन की देहली; मारे सुमन बिखरे अज्ञत सित. घूप ग्रध्यं नैवेद्य ग्रपरिमितः तम में सब होंगे श्रन्तहित सबकी अर्चितकथा इसी लौ में पलने दो ! पल के मनके फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिष्विम का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गयाः साँसों की समाधि सा जीवन, मिस-सागर सा पंथ गया बन. इका मुखर कर्ण कर्ण का स्पन्दन, इरा ज्वाला में प्राण-रूप फिर से ढलने दो ! क्त्रमा है दिग्ध्रान्त रात की मूर्व्छा गहरी, श्राज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की इलचल, तत्र तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर ग्रामा-जल, इत साँक का इसे प्रभाती तक चलने दो !

पूछता क्यों शेष कितनी रात ? श्रमर सम्पुट में ढला त्, छू नखों की कान्ति चिर संकेत पर जिनके जला तू, स्निग्च सुधि जिनकी लिए कज्जल-दिशा में धँस चला तू परिधि बन घेरे तुमे वे उँगलियाँ अवदात !

मत गए खद्योत तिमिर-वात्याचक में सब पिस गए अनमोल तारे, बुक्त गई पवि के हृदय में काँप कर विद्युत्-शिखा रे ! साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात !

व्यंगमय है ज्ञितिज-घेरा, प्रश्नमय हर कर्ण निदुर सा पूछता परिचय, बसेरा; हो उत्तर सभी का ज्यालवाही श्वास तेरा छीजता है इधर तू उस स्रोर बढ़ता प्रात !

प्रस्त लो की ग्रास्ती ल, घुमलेखा स्वर्ण-ग्रज्त नील-कुमकुम 'वारती ले, मूक प्राचों में व्यथा की स्तेइ-उज्ज्वल मारती ले, मिल ग्ररे वढ़ ग्रा रहे यदि प्रलय फ़ौकावात !

कौन भय की बात ?

समुक्ष सुव र बेट बेटाङ्ग पुस्तकालय 🕏

वा र गसा। नागत कमाक....0.202

एक सौ चार

ukshu Bhawah Varantasi Soligetion: Digitized by Serigotr

## अनुक्रमणिका

| निशा की, घो देता राकेश       | ,                 | *   |
|------------------------------|-------------------|-----|
| रजतकरों की मृदुल त्लिका      |                   | 3   |
| निश्वासीं का नीड़ निशा का    |                   | 8   |
| रजनी श्रोदे जाती थी          |                   | Ę   |
| मिल जाता काले श्रंजन में     |                   | 5   |
| मैं ग्रानन्त पथ में लिखती जो |                   | 3   |
| छाया की ग्राँखिमचौनी         |                   | १०  |
| घोर तम छाया चारो श्रोर       | e e deselle       | १२  |
| थकी पलकें सपनों पर डाल       | ••••              | १४  |
| जो मुखरित कर जाती थी         |                   | १६  |
| स्वर्ग का था नीरव उच्छ्वास   |                   | १७  |
| जिस दिन नीरव तारों से        |                   | 38  |
| मधुरिमा के, मधु के श्रवतार   |                   | २१  |
| वे मुस्काते फूल, नहीं        |                   | २३  |
| चुमते ही तेरा श्ररुण बान     |                   | २४  |
| शुन्यता में निद्रा की बन     |                   | र्भ |
| रजतरिशमयों की, छाया में      |                   | २७  |
| चिर तृप्ति कामनाश्रों का     |                   | २=  |
| कुमुद-दल से वेदना के दारा को | will be a long on | ३१  |
| किसी नच्चत्र-लोक से टूट      | /                 | ३२  |
| तुहिन के पुलिनों पर छविमान   | 4 4 7 4 4 4       | \$8 |
| कह दे माँ क्या अब देखूँ      | • • • • •         | ३७  |
| दिया क्यों जीवन का वरदान     |                   | 38  |
| नवमेघों को रोता या           |                   | 80  |
|                              |                   | 200 |

| प्राण्ों के अन्तिम पाहुन    | • • | • •  | 88   |
|-----------------------------|-----|------|------|
| त्र्राल कैसे उनको पाऊँ      |     |      | ४६   |
| प्रिय इन नयनों का ऋशु नीर   | • • |      | ४७   |
| धीरे धीरे उतर द्वितिज से    |     |      | ४८   |
| पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन  |     |      | 38   |
| तुम्हें बाँध पाती सपने में  |     | 1    | 90   |
| कौन तुम मेरे हृदय में ~     | •   | • •  | र्पश |
| विरुद्द का जलजात जीवन       |     |      | प्र३ |
| ्बीन भी हूँ मैं तुम्हारी    | 4   | •    | 48   |
| रूपिस तेरा घन-केश-पाश ॰     |     |      | पूप् |
| तुम मुक्त में प्रिय         |     | • •  | पूह् |
| मधुर मधुर मेरे दीपक जल      |     |      | ५८   |
| मेरे हँसते ऋधर नहीं -       |     |      | 60   |
| कैसे सँदेश प्रिय पहुँचाती   |     |      | ६१   |
| दूट गया वह दर्पण निर्मम     |     |      | ĘĘ   |
| कमल-दल पर किरण-श्रंकित      |     |      | 48   |
| मुस्काता संकेत भरा नम       |     |      | ६५   |
| मरते नित लोचन मेरे हों      | • • | • •  | ६६   |
| प्राणिक प्रिय-नाम रे कह     |     | • •  | 85   |
| लाये कौन संदेश नये घन       | • • |      | इह   |
| तुम सो जाश्रो मैं गाऊँ      |     |      | 90   |
| द्वम दुख वन इस पथ से स्नाना |     |      | ७१   |
| जाग वेसुध जाग               |     | .c . | ७२   |
| ्क्या पूजा क्या ग्रार्चन रे | . C |      | ७३   |
| प्रिय सान्ध्य गगन           | • • |      | 68   |
| रागभीनी त् सर्जान           |     |      | ७५   |
| ्शून्य मन्दिर में बनूँगी    | • • |      | ७६   |
|                             |     |      |      |

ग्रिश्रमिरे माँगने जब क्यों वह प्रिय स्राता पार नहीं क्यों मुक्ते प्रिय हों न बन्धन जाने किस जीवन की सुधि ले 52 प्रिय पथ के यह शुल 드킨 मेरी है पहेली बात 58 भेरा सजल मुख देख लेते 5 विरह की घड़ियाँ हुई ग्रलि 50 शलम में शापमय वर हूँ 55 मैं नीर भरी दुख की बदली 32 चिर सजग ऋाँखे उनींदी 03 कीर का प्रिय ग्राज पिखर खोल दो 83 प्रिय चिरन्तन है सजनि 83 सिल में हूँ श्रमर सुद्दाग भरी \$3 सो रहा है विश्व 88 हे चिर महान E4 ्रमें सजग चिर साधना ले 33 श्रलि मैं क्या क्या को जान चली 29 मोम सा तन घुल चुका 33 पथ मेरा निर्वाण बन गया १०१ हुए शुल ऋच्तं १०२ यह मन्दिर का दीप १०३ पूछता क्यों शेष कितनी रात ! 808

0





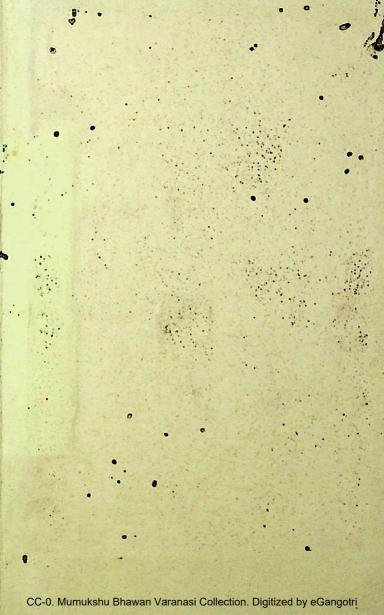

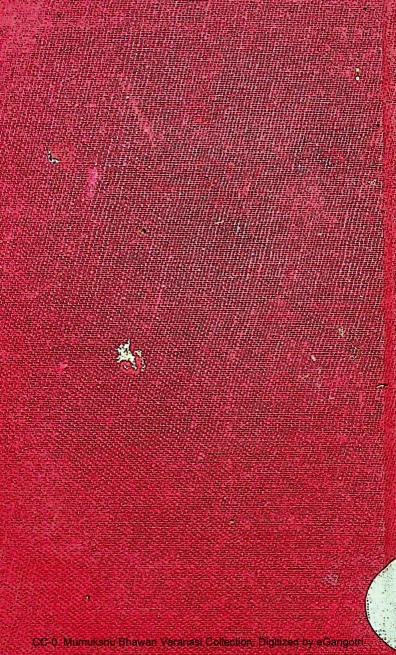